# अलहिं के पर वाहुबद्धी

लक्ष्मीचन्द्र जैन



भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन

लीकोदय ग्रन्थमाला : ग्रन्बाक 406 सम्पादक एव नियोजक लक्ष्मीचन्द्र जैन जगदीश



अन्तर्द्वन्द्वो के पार गोम्मटेश्वर बाहुबली (इतिहास लिनत साहित्य) लक्ष्मीचन्द्व जैन

प्रकाशक

भारतीय ज्ञानपीठ बी/45-47 कनॉट प्लेस, नयी दिल्ली-110001 प्रथम सस्करण 1979 मृत्य 25 रुपये

ANTARDVANDVON KE PAAR GOMMATESHVAR BAHUBAI I (History Belles Lettres) by LAKSHMI CHANDRA JAIN

**©** 

BHARATIYA JNANPITH
B/45-47 Connaught Place
NEW DELHI-110001
First Edition 1979 Price Rs 25 00

मृद्रक शब्दशिल्पी नवीन शाहबरा, दिल्ली-110032

# आशीर्वेचन

सदा से हमारा यह विश्वास रहा है कि विश्व के धर्मों में एकता के कुछ सबल सूत्र विद्यमान हैं, जिनकी ओर मनीषियों का अपेक्षित ध्यान नहीं गया है। इन सूत्रों के अनुसन्धान से विश्व की बहुरगी सस्कृतियों और धर्मों की अनेकता में एकता के सोपान-पथ का सृजन किया जा सकता है। आद्य तीर्थं कर ऋषभदेव का व्यक्तित्व एक ऐसी आधारशिला है, जिसके ऊपर विश्व के समस्त धर्मों का एक सर्वमान्य प्रासाद खड़ा किया जा सकता है।

प्राय समस्त घर्मों मे आदिदेव ऋषभनाथ का विभिन्न नामो से स्मरण किया गया है। उनके इतिवृत्त के चित्र मे भरत-बाहुबली के रगो से पूर्णता आई है। भरत और बाहुबली दोनो महामानव थे। दोनो के चरित्र स्वतन्त्र है, किन्तु दोनो परस्पर पूरक भी हैं। बाहुबली का चरित्र बहुरगी है और उसका प्रत्येक रग चटक-दार है। उनकी महानता आकाश की ऊँचाउयो को छूती है। उनके जीवन के हर मोड पर एक नया कीर्तिमान स्थापित होना चलता है।

वे इस युग के प्रथम कामदेव (तिलोकसुन्दर) थे, अत गोम्मटेश्वर कहलाते थे। सुन्दर थे, सौम्य ये, साथ ही अप्रतिम बली थे। इसलिए वे बाहुबली कहलाते थे। वे अपने अधिकारों की रक्षा के प्रति सदा सजग रहते थे। अधिकारों की रक्षा करने का साहम और सामध्यं भी थी, किन्तु कर्त्तं क्यों के प्रति सर्वतोभावेन समर्पित थे। भरत दिग्विजय कर सार्वभीम सम्राट् का विष्ट प्राप्त करना चाहते थे। बाहुबली का स्वतन्त्र अस्तित्व इसमें बाधक बन रहा था। प्रश्न राज्य-लिप्सा का न रहकर शासनतन्त्र की निर्वाध सत्ता का बन गया था। बाहुबली के मन मे भरत की अवज्ञा के भाव नहीं थे, किन्तु पिता से प्राप्त राज्य का उपभोग और उसकी सुरक्षा उनका अधिकार था। उस अधिकार की रक्षा करना ही अब उनका कर्त्तं बन गया था। दोनों के अपने दृष्टिकोण थे, दोनों को ही अपने पक्ष के औचित्य का आग्रह था। इस आग्रह ने युद्ध के अतिरिक्त सभी मार्ग अवकद्ध कर दिये। एक सार्वभीम चन्न-वर्ती सम्राट् के साथ एक नगर के साधारण राजा का युद्ध करने का यह दुस्साहस भले ही रहा हो, किन्तु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपनी स्वतन्त्रता की

रक्षा करने के लिए प्राणीत्सर्ग तक करने का यह प्रथम उदाहरण था।

बुद्धिसागर आदि मन्त्रियों के बुद्धि कौशल से हिंसक और सहारक युद्ध की विभीषिका टल गई। दोनों भाईयों के लिए दृष्टि-युद्ध, जल-युद्ध और मल्ल-युद्ध—ये तीन युद्ध निर्धारित हुए और इन युद्धों के परिणाम पर ही हार-जीत का निर्णय हुआ। विश्व-इतिहास में सम्भवत ऐसे निर्णायक अहिसक युद्ध का दृष्टान्त अन्यत्र नहीं मिलता। इसे हम विश्व में प्रथम अहिसक युद्ध कह सकते हैं।

उस क्षण बाहुबली के मन मे अधिकार ही कर्त्तंच्य बन गया था। उन्होने दृष्टि-युद्ध और जल-युद्ध मे विजय प्राप्त करली थी, किंतु मल्ल-युद्ध शेष था। वह अन्तिम और निर्णायक युद्ध था। दोनो भ्राताओं मे मल्ल-युद्ध हुआ। दोनो ही मल्ल-विद्या के मैंजे हुए खिलाडी थे। बाहुबली भरत पर छाते गए, उन्होंने फुर्ती से भरत को दोनो हाथों से उठा लिया। चाहते तो जमीन पर दे मारते, किन्तु नहीं, उन्होंने धीरे से भरत को उतारा और विनय से उच्च आसन पर खडा कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने कर्त्तंच्य का पालन किया। अब कर्त्तंच्य ही उनके लिए अधिकार बन गया।

भरत चक्रवर्ती थे। तीनो युद्धों में पराजय उनका सार्वजनिक अपमान था। सत्ता की रक्षा करना शासन का अधिकार है, औ चित्य का विवेक उसमें बाधक नहीं बतता। वहाँ अधिकार की रक्षा करना ही कर्त्तव्य है। इसी भावनावश भरत ने बाहुबली के ऊपर चक्र चला दिया। बाहुबली के तन को तो चोट नहीं लगी, पर मन को चोट पहुँची। जनता ने भरत के इस कृत्य की निन्दा की, क्योंकि उसने एक चक्रवर्ती के अधिकार की दृष्टि सं नहीं, मामान्य जन के कर्त्तव्य की दृष्टि सं इस घटना को लिया।

बाहुबली इस घटना से बेहद खिन्न हो गये। खिन्नता की तीव्रता ने उनके मन में बैराग्य भर दिया। जमीन, राज्य, भरत — सभी से अब उन्हें कोई मोह नहीं रहा, वे श्रमण मुनि बन गए। खडें होकर निर्जन स्थान में अत्यन्त कठोर तप करने लगे, ऐसा तप जो कभी किसी ने नहीं किया। एक वर्ष बीत गया इसी अवस्था में, किन्तु केवलज्ञान (परम ज्ञान) नहीं हुआ। खिन्नता की रेख कि राज्य तो छोड दिया, किन्तु दो पैर तो अभी भरत की भूमि पर ही खडें हैं। भरत ने आकर सरल भाव से, विनयसे, क्षमा माँगी तो बाहुबली को उसी क्षण केवलज्ञान हो गया। बाहुबली के मुनि बनने के समय भी भरत ने क्षमा माँगी थी, किन्तु तब बाहुबली के मन में खिन्नता का ज्वारभाटा उमड-चुमड रहा था। धीरे-भीरे खिन्नता का वेग कम होता गया। बब तो खिन्नता की रेख मान्न बाकी थी, भरत द्वारा क्षमा माँगने पर वह भी मिट गई।

बाहुबली सर्वज्ञ, सर्वदर्शी हो गए। वे कुछ ही वर्ष बाद शेष कर्मी का नाश करके मुक्त हो गए। वे इस काल मे सर्वप्रथम मुक्त हुए। बाहुबली की यह घटना जैन समाज मे जानी-पहचानी है। किन्तु इस घटना का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण कभी नहीं हो पाया। उन्हीं गोम्मटेश्वर बाहुबली की 57 फुट उत्तृग विशाल आकार की एक अद्मृत लावण्यमयी मूर्ति अवणबेलगोल मे बिगत 1000 वर्षों से विराजमान है। उस मूर्ति के कारण ही यह स्थान जगद्विख्यात तीर्थ और लक्ष-लक्ष जनों की श्रद्धां का केन्द्र पावन तीर्थ बन गया है। किन्तु इस प्रस्तर मूर्ति और क्षेत्र का पुरातात्त्विक, कलात्मक, ऐतिहासिक, एव सास्कृतिक दृष्टिकोण से कभी विश्लेषण नहीं किया गया।

धर्मानुगामी श्री लक्ष्मीचन्द्रजी साहित्य-जगत् मे सुपिरिचित हैं। लेखनी पर उनको अधिकार प्राप्त है। उनके लिखने की शैली कथ्य के रहस्य की परतें उतारती हुई प्रतीत होती है। उनकी शब्द-सयोजना मे कला परिलक्षित होती है। सन् 1981 मे होने वाले गोम्मटेश्वर बाहुबली के सहस्राब्द महामहोत्सव के उपलक्ष्य में श्री लक्ष्मीचन्द्र ने प्रस्तुत अनुसन्धानपूर्ण पुस्तक 'अन्तहंग्द्रों के पार गोम्मटेश्वर बाहुबली' अत्यन्त रोचक और विश्लेषणात्मक शैली मे लिखी है। इससे मूर्ति और क्षेत्र दोनों के सम्बन्ध में अनेक नवीन ज्ञातव्य रहस्यो पर प्रकाश पड़ा है। इस कृति के लिए विद्वान लेखक साध्वादाई है।

शुभाशीर्वाद ।

अजमेर 10-4-79

- एकाचार्य विधान- ५

# स्वस्ति-वाक्

भगवान गोम्मटेश्वर मूर्तिप्रतिष्ठा-सहस्राब्दि-महोत्सव के उपलक्ष्य मे क्षेत्र के पौराणिक, ऐतिहासिक एव सामयिक परिस्थिति को चलचित्र के माध्यम से प्रचार करने के लिए 'अन्तर्हुन्हों के पार . गोम्मटेश्वर बाहुबली' का प्रस्तुतिकरण आपका एक महान कार्य बन गया है। आपके द्वारा लिखित इस कृति को हमने आद्योपान्त पढा। विषय सामग्री पुरातन होने पर भी सकलन की कुशलता भ्रीर प्रस्तुतिकरण की क्षमता अनोखी है।

आपने इस ग्रन्थ मे श्रवणबेलगोल के बारे मे कई दृष्टिकोणो से खोजपूर्ण अध्ययन के द्वारा सरल, सुबोध भाषा मे, नवीनतम शैली मे इस क्षेत्र के इतिहास को प्रम्तुत किया है। मुझे इस विषय का हर्ष है। निस्सन्देह इस क्षेत्र के इतिहास को जिस ख्बी से आपने प्रस्तुत किया है, उस तरह आज तक किसी ने भी प्रस्तुत नहीं किया।

अध्यायों के वर्गीकरण की ऋमबद्धता और शीर्षक पाठकों के लिए अत्यन्त आकर्षक सिद्ध होगे।

शिलालेखों के अध्ययन के लिए चार काल्पनिक पात्रों के एक दल को आपने चित्रित किया है, वह अपूर्व परिकल्पना है। इसे हम आपके अनोखें चिन्तन की अभिक्यक्ति मानते है, जिसे पढकर हमें इतना हर्ष हुआ कि मानों वे चारो चन्द्रिगिर पर सभाषण करते दिखाई दे रहे हैं।

परिशिष्टो का सकलन भी एक अभूतपूर्व कार्य हुआ है।

— भट्टारक श्री चावकीति स्वामी, श्रवणवेल्गोल

### प्रस्थापना

इतिहास की दृष्टि मूलत घटनाओं पर जाती है। जो घटित हो गया वहीं परम्परा से जानकर और मानकर कि यह 'इति-ह-आस'—'यह ऐसा हुआ'— लिपिबद्ध कर दिया गया। आज इतिहास की यह दृष्टि विकसित होकर घटनाओं की पृष्टिभूमि का भी आकलन करती है। घटनाएँ जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर केन्द्रित होती हैं उनके आचार-विचार और उनकी प्रेरक भावनाओं के उत्स की खोज करती हैं। तब व्यक्तियों का परिवेश और उनका मनोज्जगत् इतिहास के अग बन जाते हैं। इस प्रकार इतिहास रोमाचक हो जाता है, 'रोमास' बन जाता है। वास्तव में हमारा प्राचीन पुराणकार इसी प्रकार के इतिहास का सर्जंक है। इसी प्रकार के आधार पर जब कोई किव महाकाव्य की रचना करता है तो उसकी कल्पना के पख प्रसार पाकर इन्द्रधनुषी रंगों से रजित हो जाते हैं। किव और साहित्यकार के मन में जब इन रंगों की छटा बस जाती है तो वह मूल वस्तु के सार-तत्व को रंगों का सस्पर्ण देकर कहानी, उपन्यास और नाटक लिखता है। कोरे तथ्य तब प्रीतिकर और प्रतीतिकर सत्य बन जाते हैं। अतीत के विषय में अन्त अनुमृति प्रमाण बन जाती है।

प्रत्येक अतीत से वर्तमान उपजता है, और प्रत्येक वर्तमान भविष्य का सर्जंक है। इतिहास का यह चक्र काल की ध्रुवता की ध्रुरी पर चूमता है। दर्शन की भाषा मे सत् के अस्तित्व अर्थात् 'सत्य' का यह उत्पाद-स्यय-ध्रौब्य-मय रूप है।

अतीत के किस काल-खण्ड के छोर पर प्रारम्भ हुआ होगा वह ध्रुव जिसके चौदहवें मनु या कुलकर नाभिराय थे ? स्वय नाभिराय के पुत्र, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ, युग-प्रणेता पुराण-पुरुष हैं। उनके छोटे पुत्र बाहुबली की कथा इतिहास के सैकडो-हजारो युगो को पार करती हुई, और उत्तर-दक्षिण के भूमि-खण्डो के प्राचीरों को लाँघती हुई, एक दिन आ पहुँची दक्षिण कर्नाटक के कलबप्पु (कटवप्र) पर्वत के मनोरम शिखर पर, एक विशालकाय प्रस्तर-प्रतिमा के रूप में जिसकी मुख-छवि घाटी के कल्याणी तीर्थ, धवल सरोवर (बेलगोल) में प्रति-बिमिंबत हो गई।

बाज से एक हजार वर्ष पहले कर्नाटक के महाप्रतापी, महाबलाधिप 'सस्य युद्धिष्ठर' बामुण्डराय ने गोम्मटेश्वर बाहुबली की इस मूर्ति की स्थापना अपने गुरु नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती के सान्निध्य में की। प्रतिष्ठापना का सहस्राब्दि महोत्सव हुमारी पीढी सन् 1981 के प्रारम्भ में श्रवणबेल्गोल में मना रही है—
तिथि और लग्न बोध कर। इस प्रकार हमारा आधुनिकतम काल जुड जाता है जीवन्त इतिहास के प्राचीनतम पौराणिक काल से। अनादि-काल से जीवन-मरण और आवागमन के चक्रवात में हमने मानव के और भी अनेक अम्युद्य देखे होंगे, इतिहास-निर्माण के हम सहभागी बने होंगे, किन्तु पूर्वभव का वह सब हमें पता नहीं, याद नहीं। सौभाग्य का यह क्षण तो हमारे अपने युग की आपबीती बन रहा है। इसके स्वागत में हमने पलक-पाँवडे बिछा दिए हैं।

सहस्राब्दि समारोह के अवतरण के लिए, उसके पद-निक्षेप के लिए, भावनाओं की अनेक-अनेक रग-बिरगी अल्पनाएँ रची जा रही है। इन अल्पनाओं के सर्जंक, कमंठ नेता श्री माहू शान्तिप्रभादजी हमारे बीच नहीं रहे किन्तु धर्मगुरु उपाध्याय (अब एलाचार्य) श्री विद्यानन्दती महाराज और श्रवणबेल्गोज के अत्यन्त निष्ठावान् और श्रियाजील भट्टारक श्री चारकीर्तिजी स्वामी के माथ विचार-विमशं करके जिन योजनाओं का सूत्रपात वह कर गए. वे हमारी प्रेरणा-स्रोत बन गई। सयोग ऐसा बना कि भारतीय ज्ञानपीठ के वर्तमान अध्यक्ष श्री साहू श्रेयासप्रसाद जैन ने उन अल्पनाओं के दायित्व-विभाजन में एक कची मेरे हाथ में यमा दी और कहा कि भगवान वाहुबली की कथा के रूप में एक अल्पना की सरचना मैं करूँ। उनकी भागना रही है कि यह कथा ऐसी शैली में लिखी जाए कि भगवान बाहुबली के रोमाचकारी जीवन के विभिन्न आयाम सहजता के साथ उभर कर आ जायों और आज के पाठक की अक्टुब्ट कर सक्षें। काश, ऐसी शैली मैं प्राप्त कर पाता।

लेकिन, गैंसी ही एक ऐसी वस्तु है जो माँगी नहीं जा सकती। वह तो लेखक की निजता की अभिव्यक्ति है। लेखक में निजता और विशिष्टता है तो है, नहीं तो नहीं है, या फिर जितनी भी है। अत अपने निजत्व को ही पाष्येय बनाकर में चल पड़ा। इस क्या का पूरा विस्तार आचार्य जिनसेन कृत आदिपुराण में उपलब्ध है—इतना व्यापक विस्तार कि सँभाल पाना कठिन है। प्रतिभा के बरदान ने तपस्वी आचार्य जिनसेन के काव्य-कौशल को चमरकारी बना दिया है। मैंने विनम्न भाव से आचार्य जिनसेन की कृति को कथा-भाग के सृजन का आधार बनाकर अपनी आवश्यक्ता के अनुसार एक सिक्षण्त ढाँचा बना लिया था। फिर पाया कि आदिनाथ-भरत-बाहुबली की कथा के अन्य स्रोत भी हैं, विशेषकर कन्नड साहित्य की कृतियाँ। बाहुबली के मनोभावों के पल्लवन में मैं इन कृतियों से उपकृत हुआ हूँ।

बाहुबली-बाक्यान तो इस कृति का एक पक्ष है—पौराणिक पक्ष । किन्तु श्रवणबैत्गोल में भगवान बाहुबली की मूर्ति को भीर्षस्य करनेवाला पर्वत विध्यागिरि, और इस मूर्ति के निर्माण की सभावना को उद्धाटित करने बाला पर्वत चन्द्रगिरि—पौराणिक आख्यान को उस काललण्ड से जोडते हैं जिसे इतिहासकार भारतीय इतिहास के विधिवत् आकलन का प्रामाणिक प्रस्थान-विन्दु मानते हैं। वह विन्दु है, भारत के एकछत्र साम्राज्य के विधायक सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य का काल और कूटनीति के सिद्धान्तों के विचक्षण प्रतिपादक आचार्य चाणक्य का सहवर्ती समय। चन्द्रगुप्त मौर्य, मुनिवृत घारण करने के उपरान्त, आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व मे उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले सहस्रो मुनियों के सध में सिम्मिलित हो गए। श्रवणबेल्गोल का 'चन्द्रगिरि पर्वत' और पर्वत पर का मन्दिर 'चन्द्रगुप्त बमदि' आपने नाम की सार्थकता को इन्ही चन्द्रगुप्त मौर्य के अस्तित्व मे प्रतिफलित पाते है।

इस प्रमाण की आधार-शिला छठी-सातवी शताब्दी का वह लेख भी है जो चन्द्रगिरि पर्वत पर निर्मित पार्श्वनाथ बमदि (मन्दिर) के दक्षिण की और वाली शिला पर अकित है। इस गिलालेख की महत्ता को देखते हुए मैंने आवश्यक समझा कि पाठक इसकी शब्दावली, इसके अर्थ और इसके भाव को हृदयगम करें। इस उद्देश्य की सिद्ध के लिए मैंने जो साहित्यिक विधा अपनायी है, वह एक ऐसा प्रयोग है अिसमे वार्तालाप, नाटकीय उत्कण्ठा, विश्वचन और किंवता का सम्पुट प्रतिलक्षित है। श्रवणबेल्गोल के शिलालेखों के अध्ययन से प्राप्त तथ्य और निष्कर्ष मैंने सम्बन्धित दो अध्यायों में इसी शैली में गूंधे है। मेरा विश्वास है, इतिहास के अध्येता इन शिलालेखों की सामग्री को आधार बनाकर शोध-खों अकरेंगे जिससे अनेक ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक, साहित्यक और भाषा-शास्त्रीय तथ्य उद्धाटित होगे। इसी दृष्टि से इस पुस्तक में मैंने अनेक परिशिष्ट नियोजित किये है और प्रत्येक विषय में सम्बन्धित शिलालेखों का सन्दर्भ दिया है। मट्टारक श्री चारुकीर्त स्वामीजी ने इन परिशिष्टों के महत्त्व को मान दिया है।

अभी तक की खोजों के अनुसार श्रवणबेलगोल और उस के अचल में लगभग 575 शिलालेख उपलब्ध हैं। पहली बार सन् 1889 में 144 णिलालेखों के सम्रह का मम्पादन मैंसूर पुरातस्व विभाग के तस्कालीन अधिकारी लेविस राइस ने किया था। 34 वर्ष बाद, सन् 1923 में जो नया संस्करण प्रसिद्ध इतिहासवेला और संस्कृत-कन्नड के प्रकाण्ड विद्वान नर्रासहाचार ने सम्पादित किया उसके शिलालेखों की सख्या 500 तक पहुँच गई। श्री नर्रासहाचार की प्रतिभा, क्षमता, दूरविक्रता, श्रम और अध्ययन की ज्यापकता का ज्यान करता हूँ तो श्रद्धानत हो जाता हूँ। प० नाथूरामजी प्रेमी की प्रेरणा से इा० हीरालाल जैन ने सन् 1928 में इन

शिलालेलों का देवनागरी लिपि में लिप्यन्तरण करके महत्त्वपूर्ण भूमिका के साथ इन्हें माणिकचन्द्र ब्रन्थमाला मे प्रकाशित कराया। कतिपय शिलालेखो के तथ्य का सार भी दिया।

नर्रसिहाचार की कृति का तीसरा अंग्रेजी सस्करण सन् 1971 में इन्स्टीट्यूट ऑफ कन्नड स्टडीज, मैसूर, ने प्रकाशित किया है जिसमें 573 शिलालेख सग्रहीत हैं। शिलालेखों के क्रमांक के लिए तथा उसके पाठ और अर्थ की समझने के लिए मैंने इसी सस्करण को आधार बनाया है। शिलालेख क्रमांक 1 में जिन भद्रबाहु स्वामी और उनके शिष्य (चन्द्रगुप्त) का उल्लेख है, इस सम्बन्ध में मैंने नर्रसिहाचार के तकों और प्रमाणों को साक्ष्य माना है। यह मैं जानता हूँ कि इस सम्बन्ध में तकं-वितकं आज भी चल रहे हैं। किन्तु जो ठोस प्रमाण सामने है उन्हें नकारने की तुक मेरी समझ में नहीं आई।

वस्तुत पुस्तक मे बाहुबली-आख्यान का पौराणिक युग, श्रुतकेवली भद्रवाहु, चाणक्य और चन्द्रगुप्त मौर्य का ऐतिहासिक काल, छठी-सातवी शताब्दी से लेकर सौ-दो सौ साल पहले तक के श्रवणबेल्गोल के शिलालेखो का समय—सब सकेन्द्रित होते हैं, चामुण्डराय द्वारा स्थापित गोम्मटेरवर मूर्ति की प्रतिष्ठापना के मगलोत्सव की कथा पर । पौराणिक युग के आख्यान के समान यह कथा भी बडी रोचक है। मैंने विविध अनुश्रृतियो को भी इस कथा मे समाहित कर लिया है। कन्नड शाहित्य की पुरानी-नयी अनेक प्रकाशित कृतियो द्वारा कथा के ये तथ्य समर्थित हैं।

इस कृति का प्रणयन समग्र रूप से यदि किसी प्रेरणा-स्रोत को समिपत किया जा सकता है तो भगवान बाहुबली गोम्मटेक्वर के उपरान्त, सौहाई, ह्नेह और सज्जनता की मूर्ति श्री साहू श्रेयासप्रसादजी को। पुस्तक लिख मैं रहा था, किन्तु साथ-साथ वह इसके सृजन की प्रगति को औकते जाते थे। उनके अनुचिन्तन का केन्द्र बन गए थे कृति मे विणत कथा सूत्रों के विविध आयाम। जब मैने पुस्तक के दो अध्याय लिख लिये तो साहूजी ने एक अन्तरग गोष्ठी आयोजित की। बन्धुवर अक्षयकुमारजी और भाई नेमीचन्दजी तो साथ बैठे ही, हमे विशेष उत्साह मिला भूतपूर्व ससद-सदस्य श्री गगाशरणसिंह की उपस्थिति से जिन्होंने राष्ट्रभाषा के क्षेत्र मे उत्तर और दक्षिण के अनेक सिक्रय सम्पर्क-सूत्र स्थापित किये हैं। सबने मूल्यबान सुझाव दिये और कृतित्व की सराहना द्वारा प्रोत्साहित किया। पौराणिक आख्यान, सैद्धातिक मान्यताएँ, ऐतिहासिक परिदर्शन, शिलालेखीय अध्ययन, गवेषणात्मक तथ्यों का समाहार, अनेक भाषाओं में उपलब्ध पूर्ववर्ती कवियो-लेखकों के अपने-अपने दृष्टिकोण और भावात्मक पल्लबन की विविधता—इस सबके बीच तारतम्य बैठाते हुए किसी सूजन को 'नया' बनाना दुगँम को पार करना है।

पाण्डुलिपि का प्रारंभिक रूप तैयार होते ही मैंने इसे सिद्धान्ताचार्य प० कैलाश-चन्द्रजी, डा० ज्योतिप्रसाद जैन, श्री नीरज जैन को नेजा। सबने बहुत उत्साह से पढ़ा और सुझाव विवे । सबके प्रति मेरी विनस्न कृतज्ञता ।

भारतीय ज्ञानपीठ के साथियों ने भरपूर सहयोग दिया। पुस्तक का शीर्षक क्या हो इसके विषय में सबसे अधिक खिन्तन किया थीं साहू अंगामप्रसादजी ने व कथा के ममोवैज्ञानिक पक्ष को उभारने वाले शीर्षक की कल्पनाएँ उन्होंने की और उनका मन टिका चामुण्डराय द्वारा आयोजित गोम्मटेश्वर के प्रथम अभिषेक को सार्थक बनाने वाली अकिचन बुढ़िया गुल्लिका-अज्जी पर । बाहुबली तो सबके हैं, और सबका, जन-जन का, प्रतिनिधित्व करने वाली है अज्जी (वादी-मा) गुल्लिका। ज्ञानपीठ में हम लोगो ने—जगदीशजी, विमलप्रकाशजी, अमरजी, गुलाबचन्द्रजी और मैंने अलग-जलग शीर्षक सूचियाँ बनाई, और धीरे धीरे प्रत्येक शीर्षक को अस्वीकारते गये क्योंकि पूरी बात को, बात के विविध आयामों को, समेटने में शीर्षक लम्बे हुए चले जा रहे थे। समझ लीजिये कि ये सारे शीर्षक इस कृति के नगीने में प्रतिबिध्वत है—'अन्तईन्ड', 'भँवर-जाल', 'मवरो के पार', 'सतरण और सतीर्थ', 'गुल्लिकायज्जी के विश्व-चन्छ भगवान्' 'परमचेता बाहुबली' आदि-आदि। जो भी भाव वर्तमान शीर्षक में नहीं आ पाये, यहाँ लिख दिये हैं।

प्रत्येक विषय से सर्दीभत शिलालेखों का ठीक ठीक कमांक देना बड़े अमेले का काम निकला। प्राक्तन विचक्षण श्री नरिसहाचार ने दो सस्करण प्रकाशित किये, दोनों में बहुत से शिलालेख-कमांक भिन्न-भिन्न हो गए। डा॰ हीरालालंजी ने हिन्दी में शिलालेख उद्धृत किये तो साथ-साथ दो कमांक दिये। किन्तु अब जब 'एपीग्राफिया कर्नाटिका' का तीसरा नया संस्करण प्रकाशित हुआ तो कमांक पुन बदल गए। अन्तिम परिशिष्ट को छोड़कर बाकी सभी स्थलों पर मैंने इसी नये संस्करण के कमांक उद्धृत किये हैं, क्योंकि अब अग्रेजी का यही संस्करण उपलब्ध है। कठिनाई यह है कि इसमें बहुत से शिलालेख कन्नड लिप में है, या फिर रोमन लिप मे। श्रवणबेल्गोल के समग्र शिलालेखों का एक हिन्दी संस्करण अपेक्षित है। डा॰ हीरालालंजी वाला अप्रतिम संस्करण बिलकुल ही अप्राप्य है।

पूज्य ऐलाचार्य विद्यानन्दजी महाराज ने 'आशीर्वाद' के रूप से जो सारगांधत मूमिका लिख दी है, उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञतापूर्वक प्रणत हूँ। श्रवण- बेलगोल की तीर्थयात्रा मे श्रद्धेय भट्टारक श्री चारकीर्ति स्वामीजी ने तथ्यों के सकलन से और फिर पाण्डुलिपि के सशोधन से जो सहायता की वह कृतज्ञता की शब्दावलि मे सीमित नहीं की बा सकती। मूडबिद्री मठ के युवा और तेजस्वी भट्टारक पण्डिताचार्य श्री चारकीर्ति पी० स्वामीजी ने इस पुस्तक की पाण्डुलिपि के प्रारम्भिक अशो को तन्मयता से सुना और महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्दजी नवयुगीन सास्कृतिक जागरण के प्रेरणा-स्रोत हैं। उसकी धारा को प्रवहमान करने वाले आज तीन तरुण भट्टारक (श्रवणबेलगोल, मूडबिद्री और हुम्मच के) धर्म-साधना के क्षेत्रों में क्रियाशील हैं।

उन्होंने सास्कृतिक उन्नयन के लिए देश को ही नहीं, विदेशों को भी अपना कार्य-क्षेत्र बनाया। भविष्य के प्रति उन्होंने हमे अधिक आशान्वित किया है कि इन क्षेत्रों का सास्कृतिक वैभव अपनी समस्त ऊर्जा के साथ प्रवृद्ध होगा।

भारतीय ज्ञानपीठ की परम्पराओं के निर्वाह और प्रगति के प्रति सदा सचेब्ट श्री साह अशोककुमार जैन, मैनेजिंग ट्रस्टी, के प्रति आभारी हूँ कि उनकी प्रीति-कर सदाशयता के कारण यह सुजनात्मक प्रयास सम्भव हुआ।

श्वानपीठ में डा० गुलाबचन्द्र जैन ने शिलालेखों का कमाक ठीक-ठीक बनाने में बहुत परिश्रम किया है। मुद्रण का दायित्व भी उन्हीं ने सभाला है। विषयगत पूर्वापर सम्बन्ध जाँचा है। श्री गोपीलाल अमर ने जब जिस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा हुई प्रसन्नतापूर्वक प्रस्तुत किया। दोनों का साधुवाद!

श्रवणवेल्गोल की स्थापत्य एव कला-सम्पदा उतनी समृद्ध है कि इसे आघार बनाकर अनेक विधा-वर्गों के चित्र-सम्पुट (एल्बम) तैयार किये जा सकते हैं। जैन कला की विविवता, विधालता, भग्यता और विकासोन्मुखता की ओर भारतीय ज्ञानपीठ के सस्थापको—स्व० श्री शान्तिप्रसादजी और उनकी महधर्मिणी स्व० श्रीमती रमा जैन का ध्यान सदा आकृष्ट रहा है। यही कारण है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 'जैन कला और स्थापत्य' शीर्षक से हिन्दी तथा अग्रेजी मे तीन-तीन खण्ड प्रकाशित हुए है जिनका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समादर हुआ है।

इस पुस्तक में हम अत्यन्त शीमित मख्या में चित्र देपाये है। इनके लिए हम भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ है। पिच्छद के लिए चित्र श्री हरिश्चन्द्र जैन से माभार प्राप्त हुआ।

ऐसे कठिन लेखन के निर्वाह में तथ्यों की जो नयी घरती गोडनी पड़ी है, उसमें हाय चूक जाना या असावधानी के कारण विपर्यय हो जाना सम्भव है। उदारचेता विद्वान क्षमा करेंगे और मार्ग-दर्शन हेंगे।

निर्वाण महोत्सव पर 'वर्धमान रूपायन' के शैली-शिल्प की सर्जिका सहधर्मिणी कुरथा जैन का उल्लेख करना बैसा ही है जैसे अपने हस्ताक्षर करना। मूर्ति प्रतिष्ठा-पना के सहस्राब्द महोत्सव पर यह श्रद्धा-सुमन सम्भव हो पाया, यह हम दम्पती का सीभाग्य है।

समापवं 7 सितम्बर, 1979

लक्ष्मीचन्द्र जैन

# अनुक्रम

| आशीर्वचन एलाचार्यं मुनिश्री विद्यानन्त्रजी महाराज<br>स्वस्ति-वाक् भट्टारक श्री चारुकीति स्वामी, श्रवणबेल्गोल<br>प्रस्थापना लेखकीय                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <ul> <li>1 मानव सभ्यता के आदिकालीन चरण</li> <li>1 कुलकरो की भोगभूमि से तीर्थंकर आदिनाथ की कमंभूमि तक</li> <li>2 भग्त चक्रवर्ती का साम्राज्य-विस्तार</li> <li>3 भग्त सम्राट् एक अनासक्त योगी</li> </ul>                     | 1  |
| <ul> <li>पुरा-कथा को इतिहास-यात्रा 'उत्तरापथात् दक्षिणापथम्'</li> <li>चन्द्रगुप्त मौर्य का उदय</li> <li>सस्कृति के शिलापट पर इतिहास की आत्मकथा</li> <li>जैन सस्कृति की सार्वभौमिकता के सवाहक आचार्य भद्रबाहु</li> </ul>    | 27 |
| <ul> <li>धर्मचक्रकी धुरी पर मूर्तिमती दिगम्बर साधना की इतिहास-यात्रा</li> <li>आचार्य भद्रबाहु का धर्मचक्र और दिगम्बरत्व की विराटता<br/>के विम्ब बाहुबली</li> <li>श्रवणबेल्गील मे बाहुबली की मूर्ति-प्रतिष्ठापना</li> </ul> | 53 |
| <ul> <li>श्रवणबेल्गोल के शिलालेख ध्विन और प्रतिध्विन</li> <li>श्रवणबेल्गोल के शिलालेख इतिहास और संस्कृति के सवाद-<br/>स्वर</li> </ul>                                                                                      | 70 |
| 5 श्रवणबेल्गोल तीर्थवन्दना<br>1. स्मारक चतुष्टय                                                                                                                                                                            | 93 |

### (xvi)

| बाहुबर  | ती मूर्तियो की परम्परा                                                | 110 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| महामर   | तकाभिषेक                                                              | 115 |
| गोमटेर  | प-थुदि (प्राकृत पूल) आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती            | 117 |
| गोम्मटे | <b>घ्वर-स्तुति (हिन्दी काष्यानुवाद)</b>                               | 119 |
| परिशि   | rez                                                                   | 121 |
| 1       | मूल सब के निन्द गण और देशी गण का वशवृक्ष                              |     |
| 2       | समस्त शिलालेखों का स्थान और शताब्दी-क्रम से विश्लेषण                  |     |
| 3       | शिलालेखो मे उल्लिखित प्रमुख आचार्यों, मुनियो और पण्डितो<br>की नामाविल |     |
| 4       | शिलालेखो मे राजदश और समय                                              |     |
| 5       | शिलालेखी मे महिलाएँ                                                   |     |
| 6       | शिलालेखों में वर्णित उपाधियाँ                                         |     |
| 7       | शिलालेखो मे शिल्पी और सहायक                                           |     |
| 8.      | शिलालेखो मे वर्णित धर्मार्थं करो के नाम                               |     |
|         |                                                                       |     |

### चित्र-सूची

1 तीर्यंकर ऋषभदेव, 2-3 चन्द्रगुप्त बसिंद में जाली पर भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त के दक्षिण-विहार का सकन, 4 कृष्माण्डिनी देवी, 5 त्यागद ब्रह्मदेव
स्तम्भ, 6 विन्ध्यगिरि और कल्याणी सरोवर, 7 गोम्मटेश्वर बाहुबली,
8. गुल्लिकायज्जी, 9 चैंवरधारी यक्ष, 10 पार्वनाथ बसिंद के एक स्तम्भलेख का ऊपरी भाग, 11 गोम्मटेश्वर सूर्ति के निकट एक शिलालेख का ऊपरी
भाग, 12 चन्द्रगिरि, 13 चन्द्रगिरि पर कतिपय देवालय, 14 चामुण्डराय
समदि, 15 पार्श्वनाथ बसिंद, 16 भद्रबाहु के चरण-चिह्न, 17 सर्वाह्न यक्ष,
18 जिननाथपुर में शान्तिनाथ मन्दिर की बाह्यभित्ति का कला-वैभव।

खण्ड: एक

मानव-सभ्यता के आदिकालीन चरण

## कुलकरों की भोगभूमि से तीर्थंकर ग्रादिनाथ की कर्मभूमि तक

अनुपम है कथा अगवान बाहुबली की जो सइ कृति के नायक हैं, और जो प्रथम तीर्यंकर भगवान बादिनाथ के पुत्र थे। आदिनाथ को ऋषभदेव के नान से वेदों और पुराजों में भी स्मरण किया गया है। इन्हीं आदिनाथ भगवान को कहा गया है महादेव, अईत् और रह। ऋग्वेद का सुकत है:

विधा बढ़ी बुवभी रोरबीति महोदेवी मर्त्यान् झाविवेश (4, 58, 3)

इसका अभिप्राय इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है 'तिषा बढ़' तीन प्रकार से आबढ़ हैं ऋषभदेव---सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्षारित्र की साचना से, 'रोरवीति 'उन्होंने ऊँचे स्वर में धर्म की घोषणा की और वह महान् देव के रूप मे मनुष्यों में प्रकट हुए।

भगवान आदिनाय कब हुए, श्रतान्वियों के इतिहास का आलोक वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। किन्तु प्राचीनतम प्रमाण यह कहते हैं कि मनुष्य की सामाजिक न्यवस्था के आदिकाल में भगवान ऋषभ हुए। इसीलिए वह आदिनाय कहलावें। उनके आगमन से पहले मनुष्य ने कबीलों में या कुलों में रहना सीस लिया था। इन कबीलों के नेता 'कुलकरों' ने समाज को निर्मय बनाने, बदलती हुई परिस्थितियों में अपनी रक्षा करने का प्रारम्भिक ज्ञान दे दिया था।

लेकित कुलकरों की परम्परा से पहले मानव-समाज जिस अवस्था में रहता था, पुरानी पोधियों में उसे 'मोगमूजि' कहा गया है। मनुष्यों की उत्पांत जोड़ों में होती थी। एक बालक और एक बालिका एक साथ उत्पन्न होते और एक साथ साहचर्य के रूप में जीवन-सीला समाप्त करते थे। पृथ्वी पर उसे वृक्षों से वे अपनी वावस्थकताओं की सभी बस्तुएँ पाते थे। जो कस्पना वन में बाती, धरती के वे पेड उसे पूरी कर देते। इसीलिए इन्हें 'कल्पवृक्ष' कहा गया है। वे कल्पवृक्ष दस प्रकार के हीते हे-

- : जो कल्पवृक्ष रहने के लिए वाश्यव देता वा वह 'गृहांव' कहलाता वा ।
- : जो खाने के लिए बाहार देता वह 'भोजनाग',
- . जो आसन और पात्र बादि देता वह 'पावाय',
- : पहनने के लिए जो वस्त्र देता वह 'वस्त्रांग',
- : श्रृंगार के लिए भूषण प्रदान करनेवाला 'भूषणाग',
- ' जिससे स्गन्धित फूलो की मालाएँ प्राप्त होती वह 'मालांग',
- · बानन्द के लिए सभी प्रकार के पेध देकर मस्त रखने वाला कल्पवृक्ष 'मद्यांग',
- : मनवाहा संगीत सुनने की इच्छा जो पूरी करता वह 'तूर्यांग',
- : अंधरे स्थानो मे उजाला देने बाला 'ज्योतिरग',
  गर्मी और सर्दी की बाधाओं को दूर करने बाला कल्पवृक्ष कहलाता था
  'तेजाग'।

इस प्रकार आदि मानव की इच्छाएँ सहज रूप से पूरी हो जाती थी। शीम ही भोग की अवस्था थी उस मोमभूमि मे। काम करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रकृति के साथ एकरसता थी, अपनेपन का सम्बन्ध था।

किन्तु समय स्थिर नहीं रहता। काल या समय, चक्र की तरह भूमता रहता है। कालचक्र का विभाजन पहिए के आरो की तरह से होता है। चक्र के ऊपर उठते हुए आरे 'उत्सिपिणी' कहलाते हैं और नीचे उतरते आरे 'अवसिपिणी' कहलाते हैं। कालचक्र के छह आरे उत्सिपिणी काल में सुख की अवस्था की ओर ऊँचे उठते हैं और फिर चक्र की दूसरी दिशा में धीरे-धीरे बही आरे अवसिपिणी काल में सुख से दु स और दु स से दु सतर अवस्थाओं की ओर नीचे उतरते हैं। इस प्रकार काल-चक्र के प्रत्येक दौर में छह आरे ऊपर उठते हैं और छह आरे नीचे उतरते हैं।

मानव समाज जब भोगसूमि का सपूर्ण सुख पूरी तल्मयता के साथ भोग रहा वा, सुख-ही-सुख की उस अवस्था को 'सुषमा-सुषमा' कहा गया है। इसी चरम सुख की अवस्था के बाद कालवक के आरो का उतार आरम्भ होता है। खुषमा-सुषमा काल की अवस्था के बाद कक का पहला आरा भूमा तो दूसरा आरा 'सुषमा' सामने आया। भीगसूमि का सुख अब दोहरा गही रहा, इकहरा ही गया। इसके बाद 'सुषमा-दुषमा' तीसरे आरे के उतार की स्थिति है। सुख के साथ दु स की आशका हो वली। इतना ही नहीं, इस युग के मानव-समाज के समक्ष प्रकृति के नित नये परिवर्सनों के कारण शुक्क प्रकृत-खिद्ध अधरने लगे।

यह वह काल था जब करूपवृक्षी में फैंस कम होने लगे, रस सूक्षने लथा, इसलिए मनुष्यों का शरीर उतना पुष्ट नहीं रहा। उनके मन में लोग जाने लगा। अधिक पाने और सप्रह करने की इच्छा सबको सताने लगी। सामाजिक व्यवस्था की कोई रूप-रेसा अभी तक सामने नहीं थी।

# कुतकरों की समाज-स्वतस्या

मह् समय का अब नानव-सवाज की ऐसे कैतर की आवश्यकता हुई जो 'कुल' को संजीत सकि। इस वैद्याओं की 'कुककर' कहा गया है। वे ही अनस्वी नेता 'ममु' कहानाये। करोडों वधीं के अन्तराख में, मन्वन्तरों में, होने वाले ऐसे बौदह कुलकर विनाप नवे हैं। भमुष्य के जीवन में जैसे-जैसे जी वाबाएँ अन्ती बाई, उस युग के कुलकरों ने उस समस्याओं का समाचान किया। इन कुलकरों के जी नाम पुराणों में आते हैं वे उनके विदेश कृतिस्व का बोध करति हैं।

जब ज्योति देने बाले वृक्ष स्थाने लगे और करती घर प्रकाश कम होनें लगा तो आकाल में स्थित स्रज और चाँद धीरे-धीरे प्रकट होने जने । लोग अयंग्रीत हुए । पहले कुलकर 'प्रतिभृत' ने इन अयंगीत युगनी की बात सुनी, इनका रहस्य समझाया औरइ न्हें दिन और रात के भेद से परिचित कराया ।

जब ज्योतिरण वृक्षों का रहा-सहा प्रकाश भी जाता रहा तो तारों ने लोगों का ज्यान आकर्षित किया। तब दूसरे कुलकर 'सन्मति' ने तारों का झान कराया। इस प्रकार ज्योतिष का सामान्य ज्ञान प्रारम्भ हुआ। तीसरे कुलकर ने बताया कि बन के पशुओं में हिसा उत्पन्न हो गयी है, इसलिए इन से किस प्रकार सावधान रहना चाहिए, किस प्रकार अपनी रक्षा करनी चाहिए। वह 'स्तेमकर' कहलाये। कल्पवृक्षों की कमी के कारण जब मनुष्यों में झगडा होने लगा तो अगले कुलकर 'सीमकर' ने कल्पवृक्षों का सीमांकन कर दिया। बाद के कुलकर 'सीमधर' द्वारा भूमि की सीमा नियत की गयी, विमलवाहन' ने पशुओं पर कासन करने की कला सिखायी। यह सात कुलकरों की कृतिस्व-कथा है।

जाठवें कुलकर के समय मे एक नयी बात हुई। इससे पहले भाता-पिता अपनी युगल-सन्तान को जन्म देते ही अपनी देह छोड़ देते थे। वह नियम संग्र हो गया। जीवित माता-पिता ने सन्तान को जांकों से देखा तो अयभीत हुए। तब 'चक्षुक्मान' कुलकर ने सन्तान को स्नेह से देखने और पालने-पोसने का भाव सर्पान किया। अगले-अगले कुलकरों ने सन्तान को नामों से पहचानने की पश्चित बतायी, रोती सन्तान को प्यार से चूप कराने की विधि बतायी। सन्तान का मुख देखकर, हर्षित होकर, कुछ समय बाद ही माता-पिता का निधन हो जाने लगा। यह समय नीवें, दसवें और ग्यारहरें कुलकर का था ख़िनके कमशः नाम हैं यशस्त्रान्, अधिकत्र बीर चन्त्रान!

काल-चक्र तो बूमता ही रहता है। बरती और आकाश में परिवर्तन आये। कूप कीर छाजा के तेल जुड़ हुए। बारहमें कुलकर 'मस्देव' ने उच्छी हवाओं से बचने का उपाय, मेथ और जिंचुत से रक्षा, नवी पार करने की विका तथा यहाओं पर पहुँचने के उपाय बताये। तिरहमें कुलकर के काल में उत्पक्ति के समय सरतायं सिल्ली में लिपटी दिखाई देने लगी। यनुष्य के लिए यह नयी समस्या थी। तब तरकाजीन कुलकर 'प्रसेनजित्' ने प्रसा (सिल्ली) की शुद्ध करने की विधि बतायी,।

अन्त में अत्यन्त हुए जीवहमें कुलकर 'नाभिराज' । इन्होंने सत्तान-उत्पत्ति के समग्र उस के नाभि-नास की काटने की विधि बतायी । वही नाभिराज ये भगवान महत्त्व के विका ।

सोगसूमि का काल प्राय समाप्त हो गया। कल्पवक्ष भी बिल्कुल संसाप्त हो गये। किल्तु नये-नये प्रकार के पेड-पौधे, पशु-पक्षी उत्पन्त होने लगे। तब नाभिराज ने प्रजा को आश्वस्त करते हुए इन सामान्य पेड-पौधों से जीवन-यापन करने की उन्हें विधि बतायी। साथ ही, विध-वृक्षा और औषधि-वृक्षों में अन्तर बताया तथा उनकी हेयोपावेयता की शिक्षा दी। वह नाभिराज कुलकर ही वे जिन्होंने सर्वप्रम गीली मिट्टी से बाली बादि पात्र बनाने की विधि तत्कालीन समाज को बतलायी।

इस प्रकार सृष्टि के भोग-युग के अन्त और कर्मयुग के प्रारम्भ की इस सन्धि-वेला में नाभिराज ने मानव-समाज में कर्मभूमि के उपयुक्त व्यवस्था का सूत्रपात किया।

अनुवासन भग करने वालों के लिए दण्ड-विश्वान की व्यवस्था कुलकरों के समय में इस प्रकार रही कि पहले पाँच कुलकर केवल 'हा।' कह कर नियमभग करने वालों को दिण्डत करते थे—'बेद हैं कि तूने ऐसा किया।' अगले पाँच कुल-करों के समय में अपराध करने वाले को केवल यह कहकर दण्ड दिया जाता था—'मा' अर्थात् 'अद मत करना'। फिर अगले चार कुलकरों के समय में जिस कठोर-तम वण्ड का आविष्कार हुआ, वह वा—'चिक्'—चिक्कार है तुझ पर।

ये सब कुलकर ज्ञानी और कुशल व्यक्ति थे। समाज को स्थिर करने, उसे निर्मय बनाने, परस्पर की कलह को मिटाने, दण्ड-विद्यान और शासन-व्यवस्था चलाने के कारण इनके नेतृत्व को मान मिला।

आदियुम के मानव की इस स्थिति का, कुलकरों की परम्परा का, संकेत आज इतिहास की पुस्तकों में भी स्वीकृत है। 'भारत का इतिहास' भाग-1 में इतिहास-वेला डा॰ रोमिला बापर ने लिखा है

"विश्व की आदिम मानव-क्यवस्था का एक ऐसा युग था जब पुरुषो और स्मियों को किसी वस्तु का जभाव नहीं था, कोई इच्छा अपूर्ण नहीं रहती थी। उन्हें सब साधन स्वय प्राप्त थे। घीरे-घीरे अवनित का काल आता गया। मनुष्यों में आवश्यकताओं, अभावों का उदय हुआ। कुटूम्ब की धारणा ने वैयस्तिक पदार्थों के समह को उत्प्रेरित किया। इस काइण विवाद और संक्ष्म प्रारम्भ हुए, और तब नियम तथा विचान की व्यवस्था की आवश्यकता हुई। अतः निर्णेष किया स्था कि एक व्यक्ति के हुन्ब में शासन और कुलो की व्यवस्था दी जाये जो स्थास-और निर्वयका समित्व से ग्रं

### बादि तीर्थंकर ऋषभवेव

मोगमूमि की अवस्था समाप्त हो बुकी की और कर्मभूमि का प्रारम्भ हो चुका कर । अवस्थ और स्थी अलगं-अलग उत्पन्त होते, जीर असग-अलग अपना जीवन-यापन करने के उपरान्त मृत्युं की प्राप्त होते। राजतन्त्र ने की नथा रूप से लिया था। बौदहवें कुलकार 'राजा' माश्रिराय के बाद समाज-स्थायत्या और सासन-तत्त्र को विकास की मंजिकों तक पहुँचाने का दायित्व उनके एकसास पुत्र ऋषमदेव ने लिया। अयोध्या उनकी राजवानी थी। उनकी वो शानियां थीं—स्वास्थती और सुनन्दाः। सवास्थती से भरत कादि सी पुत्र और एक पुत्री — बाह्री — सरस्य हुई। भरत इनने सबसे ज्येष्ठ थे। हमारे देश का नाम भारतवर्ष इन्हीं ऋषमपुत्र भरत के नाम पर निर्धारत है। इत' सबस में शिवपुराण और श्रीमव्भावन्त में भी उल्लेख मिलता है

नाने पुत्रश्य ऋषभः ऋषणाव् भरतोऽभवत् । तस्य नास्ना त्यवं वर्ष भारतं वेति कीत्यंते ।।

---शिबपुराण, अध्याय 37/57

येषां सतु महायोगी भरतो ज्येष्ठ खेष्ठगुण मासीत् येनेय वर्षं भारतमिति श्यपविद्यन्ति ।

---श्रीमद्भागवत पजम स्कल्ध, अध्याय 4/9

ऋषभरेव की दूसरी रानी सुनन्दा की कोख से एक पुत्र बाहुक्ली,' और एक कन्या 'सुन्दरी', ने जन्म लिया।

सामाजिक सदर्भ में आजीविका के क्षेत्र में कान्तिकारी परिवर्तन लाकर ऋषभदेव मानवजाति के महान् नेता बनै । कल्पवृक्ष ती नष्ट हो ही चुके के, स्वत' उत्पन्न होने वाले धान्य भी जब दुर्लभ हो बये तो प्रजा व्याकृत हो उठी ।

"महाराज, हम नाश के कतार पर सब्दे हैं। ह्यारे सामने प्राणी का संकट उपस्थित है। हम भूखे हैं। हम क्या सार्ये ?" प्रजा ने सामृहिक प्रार्थना की।

''तुम्हारी समस्या का समाधान मैंने सोच लिया है," ऋषभदेव बोले ! "देखो, यह पृथ्वी विश्वकारा है। सारे जिडब को पाण सकती है। यह जन्नपूर्ण है। मैं बताता हूँ कि 'बीज' क्या होता है और बरती की परत को तीक्ष्य लोक बाले फलके से सींचकर, 'कृष' करके, बीज किस तरह बोया जाता है। यही 'कृषि' कहलाती है। बाल इसी से उरकंत किया जाता है !' कृषि की शिक्षा देकर ऋषमदेव ने सुधा के मधंभार ऐसा का उपधार किया"।

और फिर, आस्मरंका के जिएं अरुन-सरण चनाने की विका उन्होंने सिकायी। वस्तुओं के लेल-देल की:जिव्य सदस्ति बतायी। अनेक कलाओं की और साहिस्थ- रचना की विद्या देकर क्षक्षदेव ने वमुन्य के संस्कारों को उलाह किया, 'संस्कृति की नीय वाली । क्याकरच के निवम, छन्द और कावय रचने की विधि, वालन, मृत्य, नाट्य-विद्या, ढोस वालि वाले बवाने की कता,' सेना-वंधायन, व्यूह रचने की प्रक्रिया, नगर और अवन की रचना, नाम-लोक की विधि खादि 72 कवाएँ जादिनाय क्र्यक्षेत्र ने व्यूष्ट की रचना, नाम-लोक की विधि खादि 72 कवाएँ जादिनाय क्र्यक्षेत्र ने व्यूष्ट की रचने वह पुत्र भरत को सिकायो । छोटे पुत्र वाहुवली को विधेय छप से स्त्री-पुक्षों और पशु-पित्रयों के तुर्भों की पहचान, श्रथ-अव्यूष्ट समय का जान, गणित और व्योतिव की विद्या मे नियुण किया । अपनी पुत्री वाह्यों के लिए लिपि का वाविच्वार किया । कहते हैं, इसीसिए वह बाह्यों लिपि कहनायी । पुत्री सुन्यरी को वक विद्या सिकायी, उसे स्त्रियों की 64 कलाओं में नियुण बनाया । तभी से यह सब जान, ये तब कलाएँ और ये सब विल्य-विद्याएँ यायव-समाज को उत्पराधिकार में मिली हुई हैं।

असि (युद्ध), मिल (लेकन), कृषि (बेती), वाणिक्य (म्यापार), विद्या (शास्त्ररचना, नृत्य-गायन आवि) और शिल्प (हस्तकला, चिनांकन आदि) आजीविका के लिए उपयोगी इन छह कमों की शिक्षा देने दाले; समाज, राज्य और ससार की व्यवस्था का रूप निर्द्यारित करने वाले कृष्यप्रदेव, योगविद्या के भी आदि-प्रणेता वे। सयम, तप, त्याग एव ध्यान की एकाग्रता से किस प्रकार अली-किक संवितयों का विकास होता है, भन की राय-द्वेष की प्रवृत्तियों से किस प्रकार 'कर्मों' का बन्ध होता है और किस प्रकार सबम द्वारा, राय-द्वेष के त्याग द्वारा आत्मा कर्मबन्ध से मुक्त होकर भोक्ष का अविनश्वर सुख प्राप्त करती है, इस सबका उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया और जन्म-मरण के सागर को पार करने का 'तीर्यं' निर्माण किया। ससार की क्षय-मगुरता की अनुभूति उन्हें किस प्रकार वैराग्य के पय पर से गयी थी, यह घटना जत्यन्त बोध-काएक है।

एक दिन इन्द्र द्वारा लायी गई स्वर्ग की एक अप्रतिम क्यसी अप्सरा नीलाजना,
महाराज ऋषभदेव की सभा में नृत्यकला का प्रदर्शन कर रही थी। इंगील के आरोहबवरोह पर, नृपुरों की अधुर क्विन के साथ मनोहारी सथी पर थिरकते पग; भावों के
अनुसार मगियाओं का मनमोहक प्रदर्शन, नृत्य की खुमावनी मुद्राओं पर मत्रमुख
होकर सारी सभा क्य, रस और कला की लहरियी पर तैर रही थी कि अथानक
कुछ ऐसा घटा कि नीलांजना की नृत्यमन्न कामा, खाया की तरह जिलीन हो गयी।
नृत्य की समत्थारी प्रमिमा और स्वरों की तेश सहरियों पर थिरकती नृत्यमन
नृत्य की गति में एकाकार हो गई है। दर्श के यह नहीं सोच वाये कि तरमों की द्वतता
में नीलांजना नहीं है। केवल ऋषभदेव यह बस्य विश्व नृत्यसभा को अभंग
रसने के लिए इन्द्र ने नीलांजना की एक दूसरी प्रतिच्छवि नृत्यसभा के अस
सहस्रोध अभ के पदवाप पर शाकर सडी कर दी है वहाँ से यह वहती अप्सरामृति
विलीन हुई थी। राजा ऋषभ ने सोचा, "कस सही है शरीर का समें? यही है



1 श्रकोटा से प्राप्त ऋषमदेव की कास्यमूर्ति का शिरोनाग [बडीदा सग्रहालय]

भौतित के अवस्ते ? विरक्ष कावान्य के भ्रांच में क्षेत्रन-सी कावा की यह सम्प्रमृत्ता ? इस प्रकार आतुं भूरी होने का क्षम कव अवानक जा खाता है ती जीवत में किर इस त्रकरता, त्यांच, सरकता और सारवंच्यात का अवसर कही रह जाता है जो निवरित का अवन्त और जनर सुख देता है ?"

सहाराज ऋषभदेव सिहासन से उठे तो राज्य-स्वाय का संकरण कर चुके थे। फिर अपने अवेक्ठ पुत्र अरत को राज्य-खार समतवाजा, बाहुक्ती को युवराज के कम में चोदनपुर का राज्य दिवा, बन्य 99 पुत्रों में राज्य की सीमाएँ नांट दी और स्वय अब कुछ छोडकर, वस्त्र और बाधूवण स्वायकर, निर्मेण होंकर, वस में समम और सपस्या की सामना के लिए निकत पड़े।

तीर्धकर ऋषभदेव ने कठिन तप के द्वारा कारियक बल आप्त करने के लिए कई-कई महीने अपवास किये, निराहार रहे। गृह-त्यान के बाद और स्वय अवजित होने के उपरान्त एक वर्ष तक दे भोजन नहीं कर पाये क्योंकि जिस प्रकार का. जिस विधि से, बाहार प्राप्त होने पर उसे ग्रहण करने का सकल्प वह ले चुके वे बहु पूरा नहीं हो पा रहा था। मूनि ऋषभ प्रतिदिन बाहार के लिए भीन भाव से निकलते और निराहार खौट जाते । लोगों ने विविध प्रकार का शोजन उनके सामने प्रस्तूत किया, किन्तू उनका सकल्प किया हवा आहार नहीं मिला। इस प्रकार एक वर्ष तक उनके निराहार रहने के उपरान्त इक्काकृवस के राजकृमार श्रेयास, प्रवंभव के स्मरण द्वारा, जब गन्ने का रस लेकर खबे हुए और बाहार के लिए ऋषभदेव का आवाहन किया, उन्हें पडमाहा, तब इच्छित विधि पूरी होने पर उन्होंने आहार लिया। इस मधूर पेय इक्षरस के लेने की पुण्यतिथि 'अक्षय ततीया' के नाम से प्रचलित है। इस विकट तपस्या का लक्ष्य था दढवती, बारमजयी बनकर वह ज्ञान प्राप्त करना जिससे बाहमा, परमाहमा, जीवन और जनत के सारे रहस्य खल जाते हैं, जिससे मत, अविषय और बर्तमान की सभी अवस्थाओं का, सभी पदार्थी का, एक साथ वह पूर्णज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसे 'केवलकान' कहते हैं। उन्होंने अनुभव किया कि सयम और योग की साधना से कमों के बन्ध कटते हैं। वहिंसा के सिद्धान्त का पालन करने से ससार के सभी प्राणियों की रक्षा होती है, समाज का कल्याण होता है। त्याय और तपस्था में रत होकर बाल्मध्यान करने से प्रत्येक मनुष्य को निर्वाण की वह अवस्था प्राप्त हो सकती है वहीं आरमा खुद्ध क्प में अनन्त सुक और अनन्त ज्ञान की बुधा में बजर-अगर हो जाती है।

घ्यान, तपस्या और योग-साचना के अन्तिम चरण में भनवान् वादिनाव कैनास पर्वेत पर विराजमान वे। वहाँ से ही उन्होंने समस्त कमों का क्षय करके मोक प्राप्त किया---वीवन और मरण की परम्परा को सदा के लिए काट दिया। ससार-सागर की पार करके उन्होंने पूसरों को भी बध्यात्म-साचना और मोक्ष-प्राप्त का मार्ग दिखा। इसीलिए तो वह बादि तीर्वकर कहन्ताए। केवलज्ञान की प्राप्ति के उपरान्त, अनुबूत धर्म का उपवेश देने के लिए तीर्च-कर ऋषभदेव दूर-दूर तक विद्वार करने सगे। उनका धर्मचक प्रवृतित हुआ।

धर्मवक को क्याकार देने की कथा ऋषभ-पुत्र बाहुबली के जीवन के साथ सम्बद्ध है। भारतीय पुरातत्व के इतिहासकार जॉन मार्शन ने अपनी पुस्तक— 'शाइड हु तक्षांसिला' ने लिखा है :

"धर्म का उपदेस देते, विहार करते हुए समयान ऋषधदेन जब तक्षित्तास (पोदनपुर) पहुँचे, उस समय नहाँ सगवान के छोटे पुत्र बाहुबली राज्य करते थे। सगवान ऋषधदेन सध्या समय तक्षित्रला पहुँचे और उसी समय ध्यान में लीन हो गये। बाहुबली को उनके आगमन की सूचना देर से मिली। प्रांत काल जब बाहुबली अपने राजसी दलबल से सुसिष्जत हो भगवान की बन्दना के लिए वहाँ पहुँचे तो देला कि बीतराग, मोहमुक्त भगवान नहीं नहीं थे। बहुत परुचात्ताप हुआ बाहुबली को। तीर्थंकर अगदान के पधारने की याद से, उनके धर्म के छपकारी 'लीर्थ' को प्रतीक कर में प्रतिष्ठित करने के बिचार से, बाहुबली ने 'धर्मचक' पहली बार तक्षशिला से स्थापित किया।"

यह है चरित उन तीर्थं कर आदिनाथ का जो पुरुवार्थ के आदिजनक हैं, जो प्रथम तीर्थं कर जिनेश हैं, जिन्होंने पहली बार सामाजिक व्यवस्था के विधि-विधान निर्धारित किये, जो धर्म के संचालक हैं, और जो इस युग में अवतरित होकर ससार का कल्याण करने वाले परम गुरु हैं।

मावि युव्य, भावीश जिन, आदि सु-विधि करतार । वरम-बुरम्बर, वरमगुर, नमो आदि-अवतार ॥



### भरत चक्रवर्ती का साम्राज्य-विस्तार

### वह के अबु का विस्फोट

तीर्यंकर आदिनाय जब राज्य-स्थायकर प्रबच्या की ओर उन्मुख हुए थे, तभी उन्होंने भरत को राजधानी बयोच्या का राज्य देकर, बाहुबली को युवराज सोषित कर दिया या और उन्हें पोदनपुर का राजा बना दिया था। भरत के शेष भाईयों को भी अलग-अलग राज्यों का स्वामित्य प्राप्त हुआ था।

एक दिन राजींव भरत राज्य-सभा ने बैठे हुए थे कि एक के बाद एक, तीन सदेहवाहक आये और हृदम को जानन्यित करने वाले समाचार देते गये । धर्मा-धिकारी पुरुष ने बाकर समाचार दिया कि भरत के पिता, आदिनाय, को केवल-ज्ञान प्राप्त हो गया है। यह उनकी साधना और तपस्या की सिद्धि भी। 'भगवान आदिनाय अब जन-जन को धर्मोपदेश देने के लिए विश्व मे विहार करेंगे, उनके धर्मचक का प्रवर्तन होगा' यह विचारकर भरत प्रमुदित हुए । मन ही मन उन्होने भगवान को प्रणाम किया। तभी राज-प्रासाद का प्रमुख खंदेखवाहुक था उपस्थित हुआ। उल्लास के कारण उसकी बाणी मानो सँभावे में नही आ रही बी। उसने समाचार दिया: "यहाराज, जापको पुत्र-रत्न उत्पन्त हुवा है।" सन्तान का मुख देखने के लिए अरत अधीर हो गये। पितृत्य की साध पूरी हो वई। राज्य-लक्की का वरण करने वाले नन्हें-से राजकुमार के प्राद्मीय ने प्रवा के समने राग-रग का अब-मृत बदसर उपस्थित कर दिया। समाचार के जानन्द की महाराज भरत जभी आत्मसात् कर ही रहे वे कि बायुसवाला का बश्चिपति हर्योग्यल-सा जाया, यह निवेदन करने कि अभूक्षाला में बकरन प्रकट हुवा है। यह भरत के चक्रवितर का चिल्ल था। एक लग ने ही भरत की करपना में अपने राज्य की सीमाएँ चारों-विशाओं को सम्पूर्ण क्य से कापना करती विवाद केने लगीं।

पिता का कैवलज्ञान 'कर्मे' पुरुवार्व की सिद्धि की। बन्नररन 'अर्थ' पुरुवार्व की

उपलब्धि का दोतक था, और पुत्र की उत्पत्ति 'काम' पुरुवार्य की अधिकानित थी।

तीनो ही षटमाएँ महत्त्वपूर्ण थीं। भरत के मन में कुछ क्षणों के लिए संकल्य-विकल्य हुआ कि पहले किस सीभाग्य की अभ्यर्थना करें। सोचा, तो यही निर्णय किया कि सबसे पहले भगवान आदिनाय के समवसरण में जाकर केवलकानी अमु की पूजा की जाये जो पूज्य पिता भी हैं। 'घर्म' जो चौबे और सर्वोच्च पुरुवार्थ 'मोक्ष' का साधक है, बही सर्वप्रथम वन्दनीय है। भरत ने जाकर तीर्यंकर अगवान की अर्थना की, उनसे धर्मापदेश सुना।

उसके उपरान्त वह राजप्रासाद वे गये। प्रसृति की शुचिता और शोभा से प्रसन्त-वदक अपनी वल्लभा स्त्रीरल सुभद्रा की गोद में बेलते पृत्र का मनोरम मुख देखकर भरत पुलकित हुए। नगरी पुत्रोत्सव की रग-शाला बन गई।

तश्यक्ष्वात् वह गये आयुष्याला मे। वहाँ देवी-प्रभा से दीप्तमान् चकरत्न की पूजा की---पुण्य-प्रताप का वरदान जो विषव की विजय-याका का सन्देश-वाहक था और जिसकी सार्थकता को भरत अपने पराक्रम से प्रमाणित करने के लिए उद्यात थे। चक्रवर्तित्व का वह प्रेरणा-प्रतीक यूजनीय था।

धीरे-घीरे आयुधशासा मे सम्य रत्न भी दृष्टिगोचर हो गये—छत, दण्ड, असि आदि।

जिस प्रकार तीर्थं कर को जन्म से ही तीर्थं करस्व प्राप्त होता है, किन्तु उसे स्याग, सयम, साथना और तप से कर्मबन्ध का नाश करना पडता है क्यों कि मोक्ष स्वय-सिद्ध उपलब्धि नहीं है, उसी प्रकार चकरत्न की प्राप्तिमान से ही चकर्वतित्व प्रतिष्ठापित नहीं हो जाता। उसे अपने प्रमाव, पराक्रम और दिग्विजय के प्रयास द्वारा सार्थं क करना होता है।

ससार के सभी नरेशों को अपनी अधीनता में करने के लिए और विश्व की धरा एवं सम्पदा पर अपना प्रमुख स्थापित करने के लिए अरत ने अपनी असक्य सेना, राजाओं के दल-बल और लाखों-करोड़ों अपनी, हाथियों, रघों और वाहमी के साथ दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। चकरता आगे-आगे चल रहा था कि चक्रवर्ती की विजय-कामना के प्रति किसी को ध्रम न रहे। दण्डरत्न भी साथ-साथ था कि यदि कोई विरोध करने का साहस करें तो विनाश का प्रतीक वह दण्ड उसे परिणाम के प्रति आतंकित रखें।

नियम था कि जहाँ-वहाँ से कक निकले वहाँ-वहाँ के अधिपति और नरेश चक्रवर्ती को नमस्कार करें और उसकी अरण से आते आयें। इन राजाओं के नगर, ग्राम और भूलण्ड चक्रवर्ती के साम्राज्य के अध बनते कसे जामें। चक्रकरों जो रोके, भरत की सेना से युद्ध करे और परिणाध भोते।

जहाँ अहाँ भरत का चक चूमा, धरा स्वयमेव विजित होती गयी। विरोधी पराभूत होते चले गये। पूर्व मे अनेक कन-प्रांन्तरों की पार करने के छपरान्त गगा वक्षी संबंधिक के विदेश का के देती जा नहीं भी।

ं विक्तिकार के अस्तिम चरक में विक्रवार्थ पर्वत के क्षकावल निवार की ओर क्क बढ़ा तो महाराज अरत के मन में विजित्र जाकांका क्रवी कि पर्वत के शिखर की बीर कर सबी हुई किसारे की शिलाओं कर वह अपने दिक्तिया के पराक्रम की श्रमस्ति अपने हाथ से उत्कीर्ध करें। भरत ने सोबा-"सक्यों क्षा है, कासान्तर में कौन इसे देखेगा। किन्द्र कीर्ति और वश चिरक्यायी है। यहि इस अतन्त्रकाल तक अक्षय रहने वाली शिकाओं के कक्ष पर मैं अपनी कीर्ति अस्तीन कर वें तो मेरे महिलीय शीर्य की यह गाया असर हो जायेगी।" अनिर्ववतीय उत्साह से भरे भरत शिला के एक भाग तक जब पहुँचे तो देखा वहाँ कुछ लिखा हुआ है। वह किसी नरेश की प्रशस्ति थी - चक्रवर्ती नरेश की। भरत को आप्रचर्य हो हुआ किन्तु सीवा कि अतीत में कोई राजा हुआ होगा जिसे वकवतीं मान लिया गया होगा। शिला का विस्तार बहुत बड़ा था। सोचा--'आये के किसी गाम से अशस्ति लिख द्ंगां। भरत आगे बहे। देखा, कुछ लिखा हवा है-फिर किसी बक्रवर्ती का नाम। भरत तीव्र व्याक्लता की स्थिति में कावे बढते गये किन्तु कही कोई खिला-पट ऐसा नहीं मिला जिस पर किसी चक्रवर्ती की प्रशस्ति न लिखी हो। भरत हलाश हो तथे। किन्तु, हारे नहीं । अपनी प्रमस्ति तो लिखनी ही थी, सो इस परम ऋतापी चक्रवर्ती ते किसी एक पूर्ववर्ती नरेश की प्रशस्ति को स्वासण्य से विस-विसकर मिटा दिया, विला-लण्ड की विकता कर दिया और हीरे की छैती से अक्षर उकेरने आरम्भ किये। मन में तब लाखना की यह गूँज नहीं उठी होगी ? - "देख ती रहा है द भरत, कि इस बरा पर तुलसे पहले कितने असस्यात चक्रवर्ती हो यमे हैं। इनमें से प्रत्येक ने अपने अहं को तुष्ट करने के लिए अपनी प्रशस्ति यहाँ उल्कीयं की है। उनको तो लिखने का स्वान भी मिला है, किन्तु तु ऐसा कि दूसरे की प्रशस्ति को मिटाकर अपने अहसार के नश्वर अक्षर सकेर रहा है।"

नि.सन्देह भरत ने प्रशस्ति मे मान वही लिखा—जो ययार्थ या। अनिगनत महान् यशस्वी यथार्थों के समुद्र के बीच मे कीर्ति की छोटी-सी जुंद:

"स्विस्ति की। इक्ष्वाकु वदा करी जाकाश का चन्द्रवा और करें। विशासि की पृथ्वी कर स्वासी में अरत हूँ। मैं अपनी माता के की पुनों में से एक बड़ा पुन हूँ। धीमान हूँ। यैंने समस्त विशाषर, वेद और मूमिनोक्षरी राजाओं को वशीसूत किया है। प्रवापति भनवान वृष्यकेत का पुत हूँ, पतु हूँ, सान्य हूँ, सूरवीर हूँ, पवित्र, हूँ, उस्कृष्ट कुंति का घारक हूँ, करसवारीरी हैं, वीर हैं, इस

युग के पत्रवर्तियों में प्रथम हैं। इसके अतिरिक्त मूझ विजयी वे विक्विजय के समय समस्त पृथ्वीभण्डल को अपने पराक्रम के चेरे में बीच लिया है। जिसके जस और यस में बसने वाले बठारह करीड़ बोड़े हैं; जिसकी विजयी सेना में चीरासी लास महोत्यस हाबी हैं; जिसकी दिग्विजन के समय सेना की धूसर चूल ने चारों और उठी हुई समस्त दिसाओं और आकाश को आच्छादित कर दिया है; चन्द्रमा की कलाओं के समान जिसका निर्मेश यस समस्त दिखाओ में क्याप्त है, जिसका कीर्तियान कुलपर्वती के मध्यकाण में असे देवता बारबार करते हैं; दिग्विजय के समय शीवगामी कक के पीछे-पीछे बलने से जिसकी धान्त सेनाओं ने हिमवान पर्वत की तराई का उस्लंबन कर दिशाओं के अन्त भाग मे विश्राम किया है; जो श्री नाभिराय का पौत्र है, श्री व्यमदेव का पूज है, जिसने छह लण्डो से सुशोधित इस समस्त पृथ्वी का पालन किया है, जी समस्त राजाओं को जीतनेवाला है-ऐसे मुझ भरत ने लक्ष्मी को नश्वर समझ-कर जनत में भैलने वाली अपनी कीर्ति को इस पर्वत पर स्थापित किया है।" भरत ने प्रशस्ति उकेरकर जब उसका बाचन किया तो उसे उसकी गरिमा पर सन्तीष हुआ। पूराणकार कहते हैं कि चक्रवर्ती के गौरव को मान देने के लिए देवसाओं ने आकाश से पूर्ण-वर्षा की ।

दिग्विजय की सम्पूर्णता अब सामने थी। पृथ्वी की परिक्रमा समाप्ति पर थी। अयोज्या मे प्रवेश करने से पहले भरत ने कैलाश पर्वत पर जाकर धर्मतीय की महिमा से मण्डित परम वीतराग प्रमुखादिनाथ के दर्शन किये, उनकी उपासना की।

चारो दिशाओं में फैले ससार की दिग्विजय के उपरान्त भरत का विजय-जक, सफलता के गौरव से दीप्त, वापस अयोध्या की सीमा तक आ पहुँचा। नगरवासी उमह पड़े स्वागत के लिए। दुन्दुभियों की क्वीन से शब्द सो गये। चकरत्न परकोटे को पार करना ही चाहता था कि अचानक एक गया। 'कोई कारण नहीं कि चक एके।' भरत ने बारबार सोचा—'चकवर्ती का चक तो एकता ही नहीं, जब तक अवरोध सामने न हो।'

"मैं तो विश्व-विजय कर चुका, फिर चक को कुठित करने की घृष्टता किस देव-दानव, मन्त्र-तन्त्र की है? चक्रवर्ती का चक तो रकता नहीं, रूक ही नहीं सकता। फिर यह दर्घटना नयो ?"

सरसराते वाण की तरह सेना मे, कटक मे, नगर मे, जन-जन की जानकारी मे, कार्नी-कान सूचना पहुँच चुकी बी कि जरत का चक्क रख हो गया। अयानक निस्तकाता। मन्त्री अवशीत हुए। वह कुछ न बता पाये, तो नैमित्तिकों, ज्योति-वियों का काञ्चान हुआ। निमित्तज्ञानी ने बताया

 भाईकों कर और प्रोधनपुर में बैठी बाहुबजी का ज्यान रहा ही नहीं क्योंकि ने तो समे भाई हैं, भरत के भावनित्त की प्रतिका के सहजायी। तेकिन मही, जब तक गाई अपने-आपने राज्यों को बापके साम्राज्य की नवीनता में विसीन नहीं कर देते, तब तक दिन्तिवर्ण पूरी नहीं होती।"

. "ठीक को है", बरत ने अहा । "इतनी कड़ी किन्निजय के जनसर पर मुसे स्वयं ही अपने नाईयों को कुलरना वाहिये का। कोई बात नहीं, जब लिखे देता हूँ।"

दूत वक्तवर्ती का पत्न लेकर जाईयों के पास पहुँचें। 99 काईयों ने निर्णय किया कि नह पराश्चीनता स्वीकार नहीं करेंने। ने किया बुद्ध भी नहीं करेंने। वे सब सरकास तीर्यंकर वादिनाथ के समक्तरण में पहुँचे और चरण-कन्त्रका करके निवेदन किया—"प्रथी।" जरत हमें अपनी जाजा में बौधकर हमसे अणाम करवाना चाहता है। वह आपके दिए हुए राज्य को अपने वश में करना चाहता है। हम प्रणाम करेंगे तो नेवल आपको ही, अन्य को नहीं। घरत के मन में चौर अहंकार और लीम उत्पन्त हो गया है।"

भगवान ने करवा-पूर्ण वसन कहकर सानवना दी "भरत का पुष्य जब तक प्रवल है वह राज्य करेगा, साम्राज्य का विस्तार करेगा। तुम लोग अपने मन से कोध, मान, माया और लोभ का परिस्थान करो। तुम्हारे मन ने घर्मभाव जगा है। ईव्यों को छोडो।"

> तवलं स्पर्धेया, दश्वं यूर्यं धर्म-नहातरो । वया-कुसुमनम्सानि यसम्युक्तिकलप्रवम् ॥

3

— छोड दो स्पर्धा; उस धर्मरूपी महाबृक्ष का आश्रव सो जिसमें दया के फूस खिसते हैं जो कथी म्लान नहीं होते, और जिससे मुफ्ति का फस प्राप्त होता है।" धर्मों-पदेश सुनकर समस्त 99 सहोदरों ने मुनिवृत ग्रहण कर सिया।

उधर भरत का पत लेकर अस्वारोही नायक वोदनपुर पहुँचा। अनेक द्वारपालों को सूचना देते हुए, महाराज भरत के पत्र की राजमुद्रा विकाले हुए उसने बाहुबली के सभागृह में प्रवेश किया। शुक्रकर प्रणाम किया, भरत का पत्र विया और विकास-भाव से बाहुबली की भाव-मंदिमा को देखता रहा। फिर बोला.

"मुझे कुछ नीविक निवेदन करना है, प्रमु।"

"कहो, क्या कहना है ?" बाहुबली ने कहा। साथ ही, पूछा-

"विग्विजय की बाजा से अन-आन्त मेरे अग्रज प्रसन्त तो हैं ? बहुत दिनों बाद उन्होंने हमें बाद किया। ठीक ही तो है, वह इतनी बढी वृथ्वी के स्वामी हैं ! उन्हें बहुत जोगों की बिन्ता रहती है। उन्होंने समस्त दिशाएँ वश में कर ली हैं । समस्त राजाओं को जीत लिया है। बब तो कीई बिन्ता सेव नहीं रही है म ?"

दूत बोसा--- कहिमानम, भाषका प्रकृत सहत सार्वक है। जाप दूरदर्शी है। चलवर्धी महाराज ने भाषको निर्मालक किया है कि विभिन्नक पूर्णता की प्राप्त हो। हमं लोग तो स्वामी के अविश्वस्थ के अनुसार कहते हैं। चलवर्ती में जो नियं और उजित आक्रा यो है, मैं उसे लिकेटन करने आया हूँ। उसे स्वीकार करने का आधार यही होना चाहिए कि उसके पीसे वार्ता मेकने वासे का नौरव मान्य है। वास्य का वचन है कि मुख्यन का वादेश किती तर्क-वितक के जिला भाग सेना चाहिये। चरत इक्शकुमंख के ज्येष्ठ मुख्य है, अगवान चहवयदेव के पुत्र हैं, राजाओं में प्रथम है, वायक अपन इस्टामु के प्रयम्भ हैं, वायक अपन इस्टाम्स करवाया है। उन्होंने देवो को भी वश में करके उनसे प्रणाम करवाया है।"

सदेश-वाहक नायक बहुत चतुर था। उसने बाहुबली के चेहरे पर उभरने बाले आब की छाया देखी, और इस बाशका से कि कहीं वह कोई अभिय जात कहने का उपक्रम न करें, थरत के शौर्य को, उनकी शक्ति की, बसानना उक्तिए

समझा । उसने बात का कम बनावे रखते हुए कहा

"भरत चक्रवर्ती की शुरबीरता की माया इस विश्विषय के कारक समर हो गई है। उन्होंने समुद्र में अपना अक्ष्वरच बीड़ा विया। बारह बोजन दूर तक जाने बाले उनके बाज ने महासागर में रहने वाले मानवदेव को केंपा विया। विजयाई पर्वत के देव को जीतकर उससे अपनी स्तुति करबायी। स्लेक्छो का राजा विरोध करना चाहता वा किन्तु गरत के सेनापित ने अपने ही बल से हराकर, उसका धन छीन कर, उसे दास बना लिया है। हे बायुष्मन्, विश्वमान्य महाराज भरत अपने चक्रवित्त की प्रतिष्ठा आप तक पहुँचाकर बापको बाह्यीवीद देते हुए यह आजा कर रहे हैं कि समस्त द्वीप-समुद्रो तक फैना हुआ हमारा यह राज्य बिना हमारे भाई बाहुबली की उपस्थित के शोधा नहीं दे रहा है। ऐश्वयं वही सार्थक है जिसे भाई लोग साथ-साथ भोगें। इसलिए बाप चलकर उन्हें प्रणाम करें।"

दूत बाहुबली के भागों के ज्वार को परक्ष रहा था। अब अन्तिम तर्क सेव था जो अकाट्य होना चाहिए। दूत ने स्वर को पम्भीर बनाकर कहा

"यदि कोई अनु प्रणाम न करे तो उससे वृक्ष नहीं होता किन्तु मिंव समु आता आकर प्रणाम न करे तो कह कहीं अधिक दुक्रवाधी होता है। आप प्रणाम करके उत्तका सरकार कीजिये। इससे आपकी सम्बदाएँ बढ़ेंथी। गरत महाराज का चक्र-रस्न साम चलता है, उसका कोई उल्लंबन नहीं कर सकता। उनके विरुद्ध जाने का इसी कारण कोई साहस ही नहीं कर सकता। और, उनका दण्डरस्न विमुख नरेशों को वण्ड देता चलता है। देखिये, कितने मण्डलेडवर राजा इस वण्ड के कारण खण्ड-सण्ड हो गये हैं। आप विसम्ब न करें। चलकर प्रचाम करें। भाईयों के निसन से संसार प्रवक्ति होगा।"

''रे मूर्स'', बाहुबसी गरवे । "तू बोबे ही चना जा रहा है, और धुने स्वयं पता नहीं कि नमा बनमेंस कह रहा है ? यू सान्ति और प्रेम की बात कर रहा है, ग्रा चक्र के प्रभाव की जो गराश्चीन बनाता है; या उस रफारत्व की, जिसे सू भव सीर विनास का वाश्वा वर्षा दहा है। ते कुष्ति, नया कु गह नहीं जानतर कि चलते हो कुम्हार की जनाता है और वह बी दण्ड का बहाता नेकर हैं तेरा स्थानी औं हम्हार ही है बना, जिसके वास चल की है और बज्ज की ? तूने अपने स्वामी की चित्रमंत्रा बना विद्या। वह नुससे में री पृथ्यों की मिक्स मीन रहा है। उचर तू सह भी कह रहा है कि योगिन जनकर प्रणान कहें ती दसरी से सम्मया वासेंग। रे बुखिहीन, अपने जूँह ते अपनी बढ़ाई और दूसरों की हीकता ?"

दूत बाहुबली के इस बाकोश को समझ रहा था। उसने निवेदल किया-"महाराज, आपको बहुना में नहीं चाहता, किन्तु जिनकी क्रंबा आपके हित में है उन अग्रज की ओर से ही मैं यह कह रहा हैं।"

बाहुबली की सुकुठि में बल बा गया । बोले, "एक बात सहकर तू भानों थीं को ताब दे रहा है, तो साथ ही दूसरी बात कह कर तू उसमें पानी 'डास कर उसे गान्त करना चाहता है। तू क्या इतना भी नहीं जानता कि इनसे की अधिक सौलता है और छनछनाहट करता है ? बडा भाई नमस्कार करने थोग्य है, यह मैं मानता हूँ। किन्तु जो भाई गर्दन पर तलवार रसकर प्रचाम करवाना चाहे, उसकी अधी-नता कैसे सही जा सकती है ? बता तो—आदिकह्या भगवान ऋषभदेव ने राजा की उपाबि किसे दी ?"

"वीरवर महाराज भरत को, और आपको भी !"

"ठीक" बाहुबली बोले, "किन्तु अब भरत राजराजा बनना चाहता है, वह भी मुझे नीचा दिखाकर? अपर्च है यह। रे दूत, पूछ जवने स्वामी से कि जिस घरा-लक्ष्मी को पिता ने मुझे दिया, जो मेरी वल्लभा है, उसका अपहरण करके वह मानी भाई की स्त्री को हरना चाहता है? उसे सज्जा नहीं बाती? समझ ने अच्छी तरह कि मुझे पराजित किये जिना वह मेरी पृथ्वी का भीग नहीं कर पायेगा।"

दूत ने अब अन्तिम परिणाम पर बर्तालाए को पहुँचाना उचित समझा, जैसा कि वह अपने स्वामी से सकेत लेकर जाया था। उसने कहा, "सब तो महाराज, युजकोत्र में ही महाप्रताणी चक्रवर्ती भरत इस समस्या का समाधान आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।"

"मूड़मति, वृत । भरत युद्धश्रेत को कसौटी बनाना चाहते हैं तो उसी पर मेरा और भरत का पराक्रम कसा जायेगा। जा, जाकर स्पष्ट कह है।" बाहुबली के स्वर में गर्जना थी। क्षणभर दककर बोले, "तेरे दू' खाह्स की मैंने इसीलिए उपिक्षत किया कि सूबूत का कर्तका विका रहा है।"

परिवास यह कि दोनों जादमी से ठम नहीं। युक्त के नवाड़े अब उठे। दोनों भोर की सेनाओं ने युक्त के लिए कृष कर दिया और आमने-सामने था पहुँची। महानाचं की बार्चका से कस्त बीनों जोर के बुक्तिमान क्योकूक सन्तियों ने बिलकर संसाह की। "दो चाईयों की अवंति कात है। इसमें तीसरे किसी कान्यक? युक्त क्यों हो ? तेनाएँ क्यों मरें-कटें ? दोनों समर्थ हैं, जापस में टकराकर निर्धय कर सें कीन अधिक बली है, कीन जीतता है।" युद्ध को सीमित करने का, सब्बुद्धि को कोध और बावेच पर विजय पाने का यह चहुना अवसर था। उन्होंने भाइयों के सामने तर्क रखा:

"बुद्ध में ह्जारो-साखो सैनिक मरेंगे, एक-दूसरे की मारेंगे, देश उजडेगा तो क्या इससे इक्ष्वाकुवल का, दोनों भाइयो का, नाम ऊँवा होगा ने महिंसा धर्म के प्रतिष्ठित्यक सगवान आदिनाय के होते हुए यह होगा ने बात दोनो भाइयो को भी जैंच गयी। दो महाबिलयो के पारस्परिक बुद्ध के अभूतपूर्व दृश्य की कल्पना रोमांचक हो उठी।

दोनो पक्षो के राजा पिन्त बाधकर आमने-सामने इन्द्र-मुद्ध की रमशाला में जाकर बैठ गये। दोनों जाइयो ने अपने बल, अपनी सामर्थ्य, मुद्ध-विद्या के कौशल और छिपी हुई शक्तियों की प्रयोग में साने का निर्णय कर लिया है। एक प्रकार से अहिसक मुद्ध का कम निश्चित हो थया। पहले वृष्टि-मुद्ध, फिर जल-मुद्ध और अन्त में मस्ल-मुद्ध। और, दिन्याओं की टक्कर का अण का पहुँचा।

वृष्टि-युद्ध प्रारम्भ हुका । नेलों का तेज परस्पर टकराया । देखना या किसकी पलकें शुक्कर बरौनियों से अपने प्रतिपक्षी का चरण छूती हैं । बाहुबली जीत गए । उनकी सेना ने तुमुल हर्षनाय किया । अरल की खीलों के आने पराजय की कालिमा लहुरा गयी ।

इसके बाद जल-युद्ध की बारी थी। बहुत विशाल सरोवर था—योजनो लम्बा-बीवा। दोनों महाबली योद्धाओं के योग्य। एक किनारे से दूसरे किनारे तक की बीव। जल में तरह-तरह के आसनो और मुद्धाओं के साथ सतरण की सामध्यें की बुनौती! और फिर, हथेलियों में पानी भर कर बौधार का प्रहार वहां बली पानी उद्धालते तो भरत का बस्त और चेहरा आकान्त हो जाता, आंखें धूनिया जाती। भरत जल उद्धालते तो बाहुबली के बक्ष तक ही मुश्कित से पहुँच पाता। बात स्पष्ट थी। बाहुबली की कंषाई भरत से कही अधिक बी। और, जल-युद्ध में भी बाहुबली की विजय घोषित हई।

पुन' आकाशमेदी जय-जयकार। दूसरी और भरत की क्षेत्रा मे इमसान-सी नीरवता। भरत निरासा की सीमा पार कर, ज्वलन्त कोच की अग्नि-लीक मे का गये। किन्तू अभी तीसरा युद्ध शेष था।

मल्लयुद्ध । बाहुबली की विशाल काया । विलय्ट मुखाएँ । मांस-पेशियों का बहुनों-सा उभार । भरत भी पक्ति के अवतार । दोनी दिग्म बो की भिडन्त से घरा कौर गई। मल्ल-युद्ध के कौशल ने वर्शकों को चिकत कर दिया । भरत, जैसे भी हो, इस दाब को जीतना चाहते थे । लेकिन, यह क्या ! पलक अपकते वाहुबली ने भरत को हथेलियों पर शुनाते हुए कथों से उत्पर सटा लिया । अब क्या करें ? अमीन

पर पटक कर आहृत करने की करनार के मन पिष्ण नया। सीचा, में मेरे नहे माई हैं, इन्हें अमीन पर पटकना क्या ठीक होका? बौर, बीरे ते हचेलिमों को नीचे की बोर शुलाते हुए उन्होंने जरत को घरा कर उतार दिया। सब तो बहुनसी की सेना ने हर्वध्वित से आकास हिला दिया। इसरी बोर फिर मरकट का-सा सन्नाटा। तथी भरत के मन के इनशान में हजार-हजार क्यालाएँ बू-बू कर उठीं। उसने घनीभूत कोष के क्याबात में जपना कर क्या दिया।

यक्रवर्ती का यक्र अब क्टूटता है तो वह विरोधी का सिर काटकर ही वापस आसा है। 'हाय, भरत ने यक्र यज्ञा दिया !' तालों कच्छों का यौरकार।

सक केम से बाहुबली के सिर के पास पहुँचा। लेकिन, अचानक ही उसकी मित का गई। उसने बाहुबली के मस्तक की तीन प्रवक्तिकाएँ की और वापस आकर स्थिर हो गया।

भरत अपने कोड के चरम बावेग से यह भूल गरे के कि आज-लेवा यह का अपने वशको पर नहीं चलता । भरत का अग-अग, रोम-रोम पराजय की यन्त्रणा में जलने लगा। कोच का नागमन अपने ही उद्धल अहंकार की शिक्षा से टकराकर अत-विस्तत हो गया।

बाहुबली ने अपने बडे भाई के पराजित, हतास, अभिसप्त, उदास चेहरे को देखा तो हृदय पसीज कर आंखी में छलछला आया।

"इसी अहकार के दैश्य की सेवा करने के लिए भरत ने मेरे राज्य पर बाक-मण करना चाहा था? दो बीरों के आमने-सामने के क्यक्ति-युद्ध की वर्षाता भूसकर उसने चक्र का सहारा लिया? मेरे सिर को काट गिराने के प्रवस्त से नहीं भूका? घिक्कार है इस कोष पर, इस अभिमान और इस राज्य-सिप्सा पर !!"

बाहुबली ने प्रतिक्षा की कि राज्य छोडकर वह सम्यासी हो जाएंगे। वे वन में तपस्या करेंगे और उस रहस्य का पता लगाएने जिससे कोच पर विजय पापी जाती है, जिससे अभिमान को जीता जाता है, जिससे लोग को क्या में किया जाता है, जिसमें सिर्फ करणा और प्यार का अमृतजल होता है जिससे आदमी के सूचे कण्ठ को सीचा जाता है। अपरिमित करणा से द्रवित होकर उन्होंने भरत की ओर देला और वन की ओर चरण बढ़ा दिये।

अब पराजित, अधिकापा, दीन और नितान्त निराश्चित भरत अपनी टूटती हुई देह-वल्लरी को किसके सहारे वामे ? उसने लपककर बाहुबली के परण पक्क लिये। बाहुबली सक्काये।

"नद्या, तुम चन्नवर्ती हो। कपनी मर्यादा का ज्यान करो।"

"नहीं, नहीं, में चक्रवर्ती नहीं हूँ, तुम्हारा चाई हूँ। और तुम साम नहीं होये तो मेरा चक्रवर्तित्व किस काम का ? कौन मूझे सहारा देखा ?"

"अब नहीं कह्या, में तो तीर्वंकर के पास भी नहीं का रहा हूं । स्वयं ही अपना

भागै बनाऊँमा । एकाकी व्यान करूँमा । निरपेक्ष, निःसंब, स्वतन्त्र ।"

लगता है यह भी एक प्रकार के बहुकार की वाणी थी, जिसने गुरू को ही नकार दिया। भरत के अनुनय-विनय को भी मान नहीं दिया।

तभी महामन्त्री का स्वर सुनाई दिया, "किस आवेग में जा रहे हो, बाहुबली?" भरत की बात भी नहीं सुनना चाहते ? पर, सोची तो, यदि तपस्या करोंगे तो कहाँ करोंगे ? भरत की सूमि पर ही तो करोंगे ? यदि आहार लेना हो तो किस के साधनों का लोगे ? भरत के ही तो ?" इन शब्दों को सुनकर बाहुबली को शायद आकोश आया हो, और उत्तर देने की आवना भी जगी हो, किन्तु मन को दबाया, अपने को समझाया—"तपस्या के लिए जा रहा हूँ। कब्द, सकट और मान-अपमान को सहना भी तो तप है। साधना ग्रही से प्रारम्भ हो।"

बाहुबली ने मानो महामत्री का स्वर सुना ही नहीं। चुपचाप चले मधे। दूर, धन में। अपने ही विचारों से मध्न। ब्यान और समाधि में दलवित होने के लिए।

इस प्रकार बाहुबली मुनि हो नये। और, पुराणो का कहना है कि उन्होने एक वर्ष का प्रतिमा-योग धारण कर लिया, कायोत्सर्ग मुद्रा मे ब्यान करने की प्रतिक्षा कर ली। ध्यान की इस उत्क्रष्ट मुद्रा मे वहाँ काया की सज्ञा का उत्सर्ग करना होता है उन्होने वर्षभर इतना कठोर तप किया कि दीमको ने देह ये अर बना लिया, सौपो ने चरणो मे बांबियाँ बना ली, लताएँ सरीरपर चढ़ गई, छिपकलियाँ वेह पर चूमने लगी।

ऐसी अडिंग तपस्था ने बाहुबली के भीतर एक दीप जला दिया। किन्तु बाहु-बली के हृदय-क्षितिज पर साधना का वह प्रभात उदित नहीं हुआ जिसमें पूर्ण ज्ञान की किरणें फूटती हैं—जिसे केवलज्ञान कहते हैं, जो साधु को अहंन्त का पद देता है, जो मोक्ष प्राप्त करने का मुख्य साधन होता है।

इधर, भगत ने विचार किया—बाहुबली प्राया एक वर्ष से ऐसी और तपस्या में लीन हैं कि सारी पृथ्वी को छोडकर केवल उतनी ही धरा अपने लिए निश्चित कर ली है, जिननी पर पाँच के दो तलवे रखकर खड़े-खड़े स्थान कर सके। न बाहार, न जल, न सचरण, न कम्पन।

भरत का मन अपने माई की इस असम्बंध और अनहोनी तपस्या की देखकर रात-दिन चिन्ता में ढूबा रहता। इतनी घोर तपस्या करने पर भी बाहुबकी की कैवलज्ञान क्यो नहीं होता? अन्हें मोक्ष क्यो नहीं विकता?

भरत अपने पिता तीयंकर ऋषमदेव की वर्मसभा में सथे। प्रश्न किया, "प्रभी वाहुबली एक वर्ष का प्रतिमायोग वारण कर इतनी चनधोर तपस्या कर रहे हैं, उन्हें केवलज्ञान क्यों नहीं होता? वो तलवों भर जमीन पर खड़े हैं। ऐसी तपस्या भला कभी किसी ने की ?"

भगवान् ऋषभदेव ने कहा---

"अरले, तुंन्हारे प्रंसन का उत्तर इसी तथ्य में है कि बाहुबसी पाँच के दो तसेकों भर पृथ्वी पर खड़े हैं। बाहुबसी को केषसकान इसीसिए नहीं होता कि उनके सन में एक काँटा है, कटि की-सी करका है, एक काम्य है, कि जिस घरती पर उनके सलवे टिके हैं, वह घरती भी बाखिर है तो भरत की हीं। और यह घरती उस भरत की है जिसने इसके लिए युद्ध किया, जो बकवर्ती संज्ञाद है। और, उस घरती पर वे सड़े हैं। बाहुबसी की तपस्था के फूस की यह कटि। कुरैंव रहा है, और पंह भी कि वह तुन्हारे मन के सबसेश का कारण बने। जाओ, संबोधन करीं।"

भरत की बौंबों कर कार्यों । भगवान जादिनाच को प्रणाय करने के उपरान्त भरत वापस आकर सीचे राजभवन में गये। अपनी बहिनों-बाह्री और सुन्दरी की सब बातों बतायी । उन्हें साथ सेकर वह चल पहें बीइड बन की और । पहेंचे ध्यान-मान बाहबली के चरणो तक। तपोवन का बातावरण देसकर मन्त्र मुग्ध हो गये। परम शान्ति और आद्धाद के बलौकिक परिवेश में करणा और मैंशी की माब-ताओं ने चर-अचर के प्राणों को स्पन्तित कर रखा वा । हाथी और सिंह आत्मीय भाव से एक साथ बैठे हुए थे। जिस हथिनी ने अभी-अभी शिख् को जन्म दिया था, वह स्वय तो एक मैंस के शिशु का मस्तक सुँच कर उसे प्यार से अपना दूछ पिला रही थी, और हथिनी के शिक्ष के मूख को एक सिंहनी छाती से विपकाये स्तन-पान कराने की चेश्टा कर रही थी। मेघों के गर्जन की लय पर मयूर नाच रहे थे और सपौं की मण्डली कुण्डली मारे, फण उठाये शुन रही थी । बहिनों ने देखा कि सैकडो कुक्कट सर्प चरणो के पास बांबियाँ बनाये शान्त भाव से बैठे हए हैं। हरी-भरी माधवी लताएँ, पिप्पली लतिकाएँ, अपनी समस्त कमनीयता के साथ बेरे हुए हैं दिगम्बर साथ के पावन चरणो को, जवाओं को, मुजाओं को । बहिनों की पूलका-थिल स्वय ही नता-सा विस्तार पाती गयी। वहे आदर से, सुन्दरी और बाह्मी ने लताओं को हटाना शुरू किया। वे अपने शरीर पर उन्हें ओहती चली गयीं। लेकिन भाई को तो स्पर्श का सबेदन ही नहीं । अरत भी सोख में पढ यथे कि किस अतल साधना में लवलीन हैं बाहबली ! भला भावना की ऐसी बनोकिक स्विति में कोई शल्य कैसे प्रश्रय पायेगा ? कोई काँटा कैसे कसकेगा ? पर, अगवान आदिनाय ने जो कहा है, वह सर्वज्ञ की वाणी है। शल की कोई-त-कोई बनी, कभी-कभी अस्त-मृंहतं में कसक जाती होगी या सरस्पाती हवा की कोई हल्की-सी लहर गुजा जाती होगी महामन्त्री का वह स्वर "बाह्यकी कड़ी जा रहे हो ? है कही ऐसी पृथ्वी जिस पर वक्वती भरत का अधिकार न हो ?"

भरत का सीच जितना गहराता, उनकी हथेली बाहुबली के दायें हाथ को उत्तनी ही हुतगति से सहलाती जाती । अब अरत के औं सू बाहुबली के जरणों का अनवरत प्रसालन किये जा रहे के । सहसा ही व्यानस्य बोगी की काया मे चेतना का एक मन्द कम्पन, दोनराजि में एक हरका-सा क्फूरण, बरोनियो का एक सान्त उम्मीलन, स्पन्तित हुवा। बीर भरत के उर में वसन्त के शत-सहस्र फूसी की सुरक्षि महक उठी।

तभी दोनों बहिनें - बाह्मी और मुन्दरी, हृदय की समस्त सबस-कामनाओं को

बाणी की मिश्री में चोलती हुई बोली

"बीरो, भइया हमारे, गज से नीचे उतरो।"

"किसने कहा? किससे कहा? मुझसे? मैं क्या हाथी पर चढ़ा हुआ हैं। यो तलवों भर खरा पर ध्यान करता रहा हूँ और ये वाणी कहती है, 'गज से नीचे उतरो!" मुनि बाहुबसी के मन में बिजली-सी कौंच गई! समाधान उन्हें स्वय ही से प्राप्त हो गया। शब्दों के नमं की आवश्यकता नहीं पढ़ी। "सच मुच, भरत की पृथ्वी पर बड़े होने का सबेदन-शूल मुझे अहकार के गज पर उठाये हुये हैं ""

इसी बीच सुनाई पड़े भरत के शब्द

"मुनिराज, भरत का यह बक्कवित्स्व तुच्छ है। आपकी इस तपस्या पर भरत के हजार राज्य निछावर हैं। आपको मैं नमन करता हूँ।"

भरत की शान्त, गद्गद वाणी ने बाहुबसी के मन को सुलझा दिया। उन्होंने बागे बढ़ने के लिए जैसे ही पग उठाया, वह बीत राग ध्यान के ऊँचे-से-ऊँचे शिक्षर पर एक झण मे पहुँचे गये। उन्हें केवलज्ञान हो गया। निर्वाण की ओर उनकी याता दुततर हो गई। तीर्थंकर आदिनाथ से भी पहले वह मोक्षगामी हो गये। यह मानव की आध्यात्मिक विजय का चरम-परम उत्तृग शिक्षर था।



### सम्राट् भरत . घनासक्त योगी

भरत की जीवन-बादा जनेक गहरे और अन्तर्वेदी अनुभवों के कुसुमित और कंटिकित मार्गों से गुजर चुकी थी। जहकार के अणु का विष्णासकारी विस्फोट वह देख चुके थे, सह चुके थे। जब वह चक्रवर्ती के कर्तां आ अनासकत भाव से पालन करने लगे। उन्होंने ऑहसा धर्म की प्रतिष्ठा के लिए बाह्मण चर्ण का निर्माण किया। यह चौथा वर्ण था। भगवान आदिनाय शेष तीन वर्णों की स्थापना समाध्र-व्यवस्था की दृष्टि से पहले ही कर चुके थे। सारे रत्न, सारी सम्पदाएँ और सारे मोग अब बन्धन नहीं थे। मन अब राज्य-व्यवस्था के केवल मानव-कल्याणकारी पक्षों को स्वीकारता था। धर्म का मनन, आत्म-चिन्तन और समताभाव का दर्शन उनके जीवन और किया-कलाप में जन-मन को बब प्रत्यक्ष विवाद देता। 'मरत ची थर में ही वैराणी' की कीर्ति यथार्थ पर आश्चित थी।

पुराग की कथा है कि एक बार इन्द्र की सजा में अर्थी जल पड़ी कि भरत क्षेत्र में वहाँ के जज़वर्ती सम्राट् भरत का बक्षोगान इपिक्ए हो रहा है कि नृहस्थ होते हुए भी वे अन्तरण से साथु हैं। राज-काज करते हुए भी वे कल्मव और अधुम भावों से दूर हैं। स्वर्ग के सुर्खों में रमण करने वाले देवों को यह कल्पना विचित्त भगी। उनमें से एक देव का कौत्हल इतना उन्न हो गया कि उसने मनुष्य-लोक में जाकर स्वयं भरत की परीक्षा लेना उचित समझा। एक वृद्ध बाह्मण के क्ष्य में वह देव भरत महाराज के सामने आ उपस्थित हुआ। पूछा-

"महाराज, जाप चक्रवर्ती सम्राट् हैं, राज-काज चलाते हैं, जारम्न चौर पंरि-बह को इतना बंदा संसार आपकी अवस्था में चल रहा है, आपको राज-प्रासाद मोगों और उपभीनों की सुंविक्षा-साम्बर्धी से अरपूर है। आप इन सबके बीचे क्रिया-शील हैं। फिर यह कैसे संभव है कि आप विराधी हीं? संमा करें महाराज, इस असंभय बात की मानने का नेरा मन नहीं होता। बृष्टता न मोगें, मैं इसका प्रमाण बाहता हैं।" महाराज भरत मुसकाये । उन्होंने अपने प्रधान जमात्य को बुलाया । वृद्ध विप्र की शका उसके सामने रखी और कहा

"इनका समाधान आप कर दें।"

विप्र ने विनम्न होकर कहा, "प्रश्न आपसे है, अनुभव आपका है, समाधान अन्य कोई व्यक्ति कैसे करेगा ?"

बकदर्शी फिर मुसकाये। बोले--

"आप बिन्ता न करें, विप्र । मैं अभात्य को स्वय ही सब बताने वाला था कि मेरे विषय मे आपकी शका का समाधान किस प्रकार करना है। आप कल प्रात काल इनसे इनकी कार्यशाला में मिलें। मैं इन्हे प्रमाण-प्रस्तुति की विधि बता देता हूँ।"

अगले दिन प्रांत काल परीक्षक वित्र, जमात्य के पास पहुँचा। अमात्य ने पास खडे दो लड्गघारी सैनिको को बुलाया। वृद्ध बाह्मण से कहा—'विप्रवर, आप सामने देल रहे हैं, चौकी पर यह क्या रखा है ?'' बाह्मण ने बताया—''तेल से भरा कटोरा।''

"पूरा भरा है, या कुछ साली है ?"

"कुछ साली है।"

"तब, आप पास वाले पास मे से तेल उडेल कर इस कटोरे को पूरा भर लें इतना कि सारे कितारे डूबे रहे किन्तु एक बूँद भी अधिक न होने पाये कि बाहर छलके। कई की एक बाती भी जला लें।"

बहुत सावधानी से किन्न ने एक-एक बूँद डालकर कटोरा पूरा-पूरा भर लिया, बाती जला ली, और अपनी शुशलता पर प्रसन्न होकर बोला—"अमास्य महोदय, देखिवे कितनी सावधानी और सतर्कता से मैंने कटोरा भरा है। एक बूँद की जगह भी अब खाली नहीं, और, एक भी बूँद गिरने नहीं पायी। बाती भी जल रही है किन्तु आपने मुझे बिस हेतु बुलाया उसके निषय में तो बताइये।"

"वही है यह विषय, विप्र ! बापकी सतर्क दृष्टि से मैं प्रसन्न हूँ। वही अब स्वम प्रमाण कोजेगी। ऐसा कीजिए कि यह कटोरा सावधानी से अपने हाथों में उठा लीजिए। आज आपकी बज्यर्थना के लिए मैंने समस्त राज-प्रासाद की नाना प्रकार से साज-सज्जा करवायी है। अनेक प्रदेशों के सैनिक अपनी-अपनी रम-बिरगी बेश-भूषा में आपके जिल्ल को आकर्षित करेंगे। प्रसाव-वासी आपको नाना प्रकार की वस्तुएँ मेंट में बेने के लिए तत्पर मिलेंगे। प्रसन्त्वित्त से आप उन्हें स्वीकार करते वलें। आप प्रवक्षिणा लगा आयें। केवल इतना ब्यान रखें कि तेल की एक बूँद भी छलकने न पाये। बीर हथेशियों के कीशल से बाती की ली न बुझने पाये। अन्यका इसमें बहुत विपत्ति है। ये जो विस्थारी सैनिक आपके अगल-बगल चलेंगे, इन्हें मानूम है कि यदि तेल की एक बूँद छलकती है या बाती बुझती है लो

इन्हें क्या करना है। जान जैसे ही प्रविश्वाक से लौटकर जानेंगे और महाराज घरत के समर्थि प्रासाव की शोमा का वर्णन करेंगे, ज्याने उपहारों का प्रवर्शन करेंगे, जापकी बंका का समावान प्रत्यक प्रकट ही कार्यना। उठा लीजिए कटोरा। यह गाना वापके लिए अब विनिवर्श हो गई है। इसमें किसी और हे किसी क्षण की स्थान नहीं है। इस कार्य को कर वें।"

देव अब वजन-बद्ध था। देवी-अमल्कार भी निर्विद्ध था। एक-एक प्रा संभा-लता हुआ, कटोरे पर दृष्टि अमाये वह यहल में चूमा किन्तु मन-ही-मन असियारी सैनिकों की उपस्थिति से आलंकित रहा। वापस आकर सूमित्त के समय वह सम्राट् के पास पहुँचा और प्रज्वसित कटोरा उनके पास रख दिया तो उस समय उसका भाव ऐसा या मानो सिंह के पजे से भाग बचाकर हिरण भाग खडा हुआ है।

"कहो, कैसी रही याता, तुम्हारी, विश्ववर ?" महाराज भरत ने पूछा। "मैं विश्व नहीं हुँ," कहकर देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया। बोला

"मुझे क्या पता महाराज, कि याजा क्या थी, कहाँ तक की थी, क्या साज-भ्रुगार था, क्या-क्या वस्तुएँ उपहार के लिए प्रस्तुत थी । मेरा तो सारा ध्यान कटोरे पर और कटोरे में किनारों तक भरें तेल की एक-एक बूँद पर और प्रज्वलित बाती पर था। बहुत बडी विपत्ति के बीच मैंने अपने प्राणों को सुरक्षित रहा है।"

"शका का समाधान हुआ ?" महाराज ने पूछा।

"निश्चित रूप से हो गया" देव बोला। "आप सचमुच राजि हैं। सारी भोग्य-सम्पदा के बीच आपका ध्यान केवल घमं और आत्मा पर केन्द्रित हैं — जैसे मेरे प्राण कटोरे मे भरे तेल और बाती की लो के ऊपर अटके रहे। असावधानी के प्रत्येक क्षण में कर्मबन्ध का डर उपस्थित है यह अनुमूर्ति धमं के केन्द्रबिन्दु से आपको डिमने नहीं देती।"

"यही सावधानी जीर श्रम, श्रमण धर्म है।" देव ने मन मे सोचा और कहा, "मेरी सब जिज्ञासाएँ शान्त हो गईं। आप चिरजीवी हो"

यह कहकर देव अकस्मात् विलीन हो गया।

भरत की वैराग्य-भावना विन-पर-दिन प्रवल होती वई, उनका आत्मचिन्तन यहन होता गया। साम्राज्य अपनी सुवाद गति से चल रहा था। निरासक्त भरत अपने सक्य की ओर वड़ रहे थे।

प्रप्रज्या का एक क्षण बाता है जिसे काल-लब्स कहते हैं। एक दिन बहाराज भरत दर्गण के सामने खड़े ने कि उन्हें लिए में एक हनेत बाल दिखाई दिया। "जीवन में जरा के, बार्चक्य के प्रदेश की जयवानी इसी दवेत बताका से होती है। जन्म-जरा-मृत्यु स्वाक्षाविक परिणमत है," परमार्च में भरत की जास्या और अधिक बसवती हो गई।

भरत ने अपने पुत्र अर्थ-कीर्ति को राज्य-भार सींपा, स्वय मुनिवृत भारण किया, सयम-साधना की अपूर्व अमता फलवती हुई कि उन्हें उसी समय मन पर्ययक्षान ही गया—प्राणियों की मनोभावनाओं और विचारों का प्रत्यक्ष दर्शन । फिर केवलक्षान का सूर्य उदय हुआ और महामुनि भरत देश-देशान्तर में जीवों को कल्याचकारी धर्म का उपदेश देने के लिए विहार करने लगे। अन्त में, योगी भरत ने कर्मों का उच्छेद किया और वह मोक्ष की अवस्था में अविनश्वर आत्मक्षाम में स्थित हो गये।



खण्ड : दो

पुराकथा की इतिहास-यात्रा
"उत्तरापथात् दक्षिणापथम्"

## चन्द्रगुप्त मौर्यं का उदय

चाणक्य की प्रतिभा का चमत्कार

आज से लगभग 2300 वर्ष पहले का भारत ।

प्राचीन विहार के नोल्ल प्रदेश के चाणक गाँव में एक अब्र-यरिणामी आवक बाह्मण चणक रहते थे। उनकी परनी का नाम, प्राम-निवासियों में, वणकेश्वरी प्रच-शित हो गया। इन पति-परनी के जीवन में बानस्य का अवसर खाया। पुत्र उरस्न हुआ। बालक ने माता का स्तन-पान करने के लिए ज्यों ही अपना मुँह लगाया कि बाह्मणी को एक विचित्र अनुभूति हुई। बालक के मुँह में पूरी दन्त-पक्ति भौजूद! बालक का आकार-प्रकार और हिंद्डियों का गठन भी देड़ा लगा। वह भवभीत हुई। उसने पति को पुकारा। पति ने देखा तो वह भी आश्वर्य-चक्ति और दुखी।

उस दिन लीआग्य से बाम के पास के बन में एक अमल मुनि आये थे, जिनकी वन्दना चणक कर चुका था। अपने पुत्र को गोद में लेकर ब्राह्मण, मुनि नहाराज के पास पहुँचा और उन्हें बालक की बन्त पिंत विज्ञायी। साधु निमित्तंकानी थे। बोले—"आयुक्तन् विज्ञ, तुम चिन्ता न करो। यह लक्षण है राजा बनने का, यश कमाने का।" बस इतना कहा और मुनि अपने ध्यान ने लीम हो गए। ब्राह्मण ने आगे कुछ पूछना चाहा किन्तु मुनि को ध्यान-मग्न देखकर बापस कर आ गया। पत्नी को बताया। पत्नी कुछ स्त्रक्ष न पायी। "एक निर्धन अक्षिचन ब्राह्मण का पुत्र राजा बनेगा, यह कैसे संभव हो सकता है?" ब्राह्मण इस कल्पना से ही भवभीत हो गया। वह त्यामी-वर्ती आवक था। "इस पुत्र का पासम-पोक्य करते हुए इर साम मैं जब इसी बिन्या में लीन रहूँचा कि मुझ नती ब्राह्मण के घर घोर आरम्भ और परिसंह करने वासा, मुद्र और विजय के अधियानों के विध्वन्स का केल " रखनेवाला राजा-थव बहा है, जो इसी कारण अन्त में नक्ष बासेया," ब्राह्मण, सन ही बस ब्रीस्ता रहा है

को हो स्थिर-वित्त हुआ तो उसके मन में विवार उठा—"यदि इस बालक का राजयोग इस कारण है कि इसके पूरे वांत उगे हुए हैं, तो इस लक्षण को ही क्यों न मन कर दिया जाये? तब राज-योग खण्डित हो जायेगा और मेरे बर-परिवार की, मेरे पुत्र के सस्कारों की रक्षा हो जायेगी।" उसने पत्नी को विचि बता दी कि क्या करना होगा। पत्नी ने बलिच्छ शिशु के दौत धीरे-धीरे छैनी से जिसने प्रारम्भ कर दिये। जब सब दांत जिसे गये, तो बाह्मण फिर मुनि महाराज को खोजता हुआ दूर एक वन में पहुँचा। विधिवत नमस्कार करके प्रकन किया

"मुनिबर, राज-योग के लक्षणों को मैंने अपने बालक के मुँह में से समाप्त कर दिया। सब दौत नष्ट कर दिये, अब आप सुझे निविचन्त कीजिये कि मेरा पुत्र राजा नहीं बन पायेगा।

"सुनो श्रावक", मुनि महाराज ने कहा। "दौत तुमने विस दिये, इससे वह नच्ट तो नही हुए। जहें तो अभी यथावत् हैं। हाँ, निमित्तक्वान अब यह अवस्य बताता है कि जिस बालक को राजा बनना था, वह स्वय तो राजा नहीं बनेगा, किन्तु राज्य की जहें जमवायेगा। राजा को अपने प्रभाव ने रखेगा। चणी, तुम्हारा यह पुत्र वाणक्य कहलायेगा और अपनी बुद्धि से, अपनी बुक्ति से, राजनीति के कौशल से, ससार को चिकत कर देगा, यशस्वी होगा।"

गुरू को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करके ब्राह्मण कर लौट आया। अब उसके मन में यह अस्वासन का कि पुत्र यदि यशस्वी होगा तो उत्तम है। राजा तो वह स्वय नहीं बनेगा किन्तु वह मन्त्री अवस्य बन जायेगा। ब्राह्मण लोग मन्त्री हुआ करते हैं। अच्छा तो यह भी नहीं होगा कि राज-काज के परिग्रह में इसका नन उलझे। स्वय राजा नहीं बनेगा, बस इतनी ही रक्षा है। वालक का नाम बाणक्य पड गया।

धीरे-घीरे बालक बढ़ता गया। पिता को यह देखकर सन्तोच हुआ कि घर में सम्पदा नहीं बढ़ रही है। निर्धनता ने पित-पत्नी के मन को सन्तुलित बना रखा है।

पिता की सम्पदा शास्त्र-ज्ञान थी, सो उसने बालक को गुरुओ से अनेक शास्त्र पढाये — धर्म, दर्शन, इतिहास, तर्क, व्याकरण, ज्योतिष, छन्द आदि 14 विद्याएँ सिखायी। बालक जद्भुत ज्ञानी हो गया। धुरन्धर विद्वान होने पर पिता ने इसका विवाह यशोमती नामक एक बाह्यण-कन्या से कर दिया। यशोमती अपने पित की बुद्धि और शील स्वभाव से परिचित्त हो गई तो प्रसन्त मन से घर गृहस्थी में लग गयी। पित के बेडील शरीर को उसने अपनी आंखों में नया रूप दे लिया। घर में अभाव था, सो विपन्त होकर रहना सीख लिया।

यशोमती एक बार अपने भाई के विवाह के अवसर पर पिता के घर आयी।

हमसन्त्राचार्य कृत जिस 'ग्रामिशान-चिन्तामणि' वे साणस्य की यह कथा दी तृष्ट है, उसमें चाणस्य के बाठ नाज विनाए गए हैं—(1) वाल्यायन, (2) वेल्लिनाच (3) कृटिल सा कौटिल्य, (4) चानस्य, (5) प्राप्तिस, (6) प्रधिसल्यायी, (7) विष्णुक्त, (8) अवृत्य ।

उसकी पूतरी अहने भी विवाह में आबी थीं। सक के पास सुन्दर करने जीर मूल्यवान वामुखन के। बसोमती थी एक निर्मन महत्व की परनी। बहिनों ने मसोमती की निर्मनता की क्या उसके पति की प्रध्य-उपार्धन की वसमता और कुरूपता की हुँसी उशाई। यहाँगती ने किवाह के के दिन कर नारकर काट दिये। दुःसी होकर कर मसोमती पति के पास लौटी तो उसने सपनी व्यान-क्या उसे सुनाई। उसके व्यानुनों की बार कर नहीं रही थी। याग्यक ने तभी निरम्ब कर लिया कि वह बांब से बाहर जाकर यन कवायेगा और सबको दिसा देवा कि उसकी क्या सामध्ये है। अभिमान और सहकार की बाह्य भी वाजव्य में उसकी ही थी, जितना बढ़ा उसका हान।

बहु नन्दराजाओं की राजधानी पाटिनपुत पहुँचा। महाराजा महामयानन्द की दानकाला में प्रवेदाकर वहाँ के पण्डितों की शास्त्रार्थ की चुनौती दी सीर

सबको पराजित कर दिया।

बात मगध-सम्राट् तक पहुँची । प्रसन्त होकर उन्होने चाणक्य की वान-शाला का प्रधान बना दिया। चाणक्य का यश और प्रमाव दिनोदिन बढता गया। युवराज बनानन्द को चाणक्य का अहकार, उसकी उद्धतता और उसका बढ़ता हुआ प्रभाव पसन्द नहीं था। एक दिन युवराज ने दासी से सुना कि वाणका राज-सभा में आकर स्वय महाराज के काली सिहासन पर बैठ गया। दासी ने चाणक्य से जब कहा कि सिहासन की छोडकर दूसरे आसन पर बैठें तो काणक्य ने कहा--"इस पर तो भेरा कमण्डल रहेगा।""तब इस तीसरे आसन पर बैठो", दासी ने कहा। "इस पर मेरा वस्त्र रहेगा, और उस अगले आसन पर मेरा यज्ञोपकीत, और उस आसन पर शास्त्र " दाग्री से यह घटना सुनकर बुवराज का कोश्व इस सीमा तक बढ़ा कि उसने बाणक्य की चोटी पकडकर उसे दानशाला से अक्के देकर निकाल दिया । चाणक्य ने कृद्ध नाग की तरह अपनी चुटिया की कुण्डली कोल दी और प्रतिज्ञा की "मैं अब तक इस समुखे नन्दवंश का नाश नहीं कर दूंगा, शिखा की गाँठ नहीं बौधूंगा।" वह निकल पढ़ा ऐसे होनहार बालक की खोज में जिसमें राजत्व के गुण हों, जिसके माध्यम से वह नन्दववा का उच्छेव करके नये राजवंश की स्थापना करे। नये राजवश की स्थापना के लिए आवश्यक था कि प्रारम्म से ही स्वय से प्रतिबद्ध व्यक्ति को राज्य-सवासन की क्षमता में प्रशिक्षित किया जाये और उसके माध्यम से इतना सैन्य-बल एकत्र किया जाये कि नन्द राजा की यद-कौवाल और नीवि-बातुर्य के जाधार पर सिहासन से च्यूत किया जा सके।

काणक्य कृमता हुआ हिमालय की तराई में पिष्पलीवन में बसे मीयों के गण-तन्त्र में पहुँचा, वहीं के बासक बात्य-शती थे । वह गाँव के मुख्या के यहां ठहरा तो पाचा कि गृहपति इस किस्ता ने बस्त हैं कि उनकी वर्षवती पुत्री को यह बौहद या अन्तर्रग इच्छा हई है कि वह कम्हमा का पान करे। वाणक्य को अपनी बुद्धि पर विश्वास था। उसने बृहपति को आक्ष्यस्त कर विद्या कि वह उसकी पुत्री को सबदय चन्द्रमा का पान करका देगा। "यार्त यह है" वाणक्य ने कहा, "जो बालक उत्पन्न हो उसकी शिक्षा-दीका और उसके अविद्या के निर्माण का दायित्व मेरे अपर ही रहेगा। मैं जब चाहूँ, बालक को इस उद्देश्य की पूर्ति के किए साथ ने जाऊँगा।"

गण के मयूरो के रक्षक मौर्य गृहचित ने काणक्य की यह वार्त मान ती। उसने सीका, जो व्यक्ति इतना कुछल है कि भेरी पुत्री को कन्द्रमा पिला देगा वह भेरे बालक के मविष्य को भी मुन्दर बनायेगा।

चतुर चाणक्य ने भी यह सोचा कि दोहद पूरा होने से पहले ही मदि प्रतिक्रा करवा मूँगा तो गृहपति वचनबद्ध हो बार्येंगे। बाद मे ऐसी बात सामने रखूँका तो वह घन-सम्पदा देने का विकल्प सामने रखेंगे और इच्छित उद्देश्य पूरा न हो पायेका ५

वाणक्य को ज्ञान हो गया कि जो श्रेष्ठी-पुत्री वन्द्रमा को पीने का दोहद पाल रही है, उसके गर्म का बालक अवस्य ही प्रतापी होगा, और वही उसकी आशाओं के अनुरूप राजा वन सकेगा।

बन्दोदय होते हैं। बाणक्य ने गृहपति की गर्मंक्ती पुत्री को छप्पर वाले कमरे में भाराम से पीछे पर बैठ जाने को कहा। हाथ में जल से भरी थाली दे दी और कहा कि कूस की छत वाले झरीखें से जो बन्द्रमा दिलाई देता है वह जैसे-जैसे धाली में आता जाये भगवान का नाम-स्मरण करती हुई वह चन्द्रमा को घाली में से धीरे-धीरे पीती वहे। जब समूचा चन्द्रमा पी चुके तो आंख बन्द करके लेट जाय। मन को बहुत प्रफुल्ल और प्रसन्न रखे। उसे अनुभव होगा कि चन्द्रमा की धीतलता पेट में हिलोरें ले रही है।

बाणक्य ने अपनी वाणी की चतुराई से और आशीर्वाद की मुद्रा से गाँव के एक आदमी को अपने साथ मिला लिया था। उसे आदेश दे दिया था कि वह फूस की छत पर देवे पाँव चढ जाये और छत पर जो करोला बना हुआ है, जिसमें से चन्द्रमा की किरणें नीचे घर में पड रही हैं, उस क्षरीखें को धीरे-धीरे फूस से इस तरह डकता जाये कि चन्द्रमा का प्रकाश नीचे कमरे में कमन्त्र' कम होता जाये। यह ब्यान खें कि नीचे रहने वालों को न तो हाथ की उगलियाँ दिलाई दें, न कोई शब्द सुनाई दें।

स्पष्ट है कि जब उल्लास से भरी हुई गर्भवती नारी ने बह पाया कि भीरे-भीरे जल में लहराते चन्द्रमा का बिम्ब कब होता जा रहा है और वह उतने-उतने बग्न को पीती जा रही है तो उसे तृष्ति होती गई। भीरे-भीरे चन्द्रमा इतना कम हो गया कि उसका प्रकाश समाप्त हो गया और वह नारी वपार शीतल मधुरिमा की बनुसूति से भरी पलेंग पर लेट गई और कुछ ही क्षणों में निद्वालोक में चली गई।

चाणक्य का साथी विदा हो गवा था। चाणक्य पूरे भरोसे के साथ स्वयं भी

विकास करते मुहस्ति द्वारा बताये नवे कथा वे बने अने वे ।

श्री आवाश्यक वाक्ष्म नहें तो देखा, वृष्ट्यति स्नान-व्यान करके स्वर्ण मुक्रावें वैक्षण अधिकादन के विश्व कवे हुए हैं। वाज्यक ने सारी सामधी की अपने दाहिनें हाय की जैंगलियों के कृ विश्व और कहा, "यह तम देवता के करणों में अपित कर यो, मैं कुछ नहीं से सकता।"

मृह्यति ने बस्तासे बीर प्रनित से नगरकार किया। वाणकंप योदी देर में तैयार क्षेकर अपनी दैनिक पूजा-अपासना से निवृत्त होकर, जाहार नेकर वसे नये। बस्तक का जन्म माता हररा चन्द्रमा-मान करने के छपएस्त हुवा वर जेतः उसका नाम चन्द्रगुप्त रक्षा गया। बालक मौर्य गणतम्त्र का या जतः उसकी उपाधि भौर्य हुई।

इस कथा का अगला बर्म तब प्रारम्भ हुआ जब अपनी बुन का यक्का जानकंप आठ-इस वर्ष बाद किर उसी भीव में आया। एक स्वान पर बालकों को खेलदा हुआ देसकर ठिठक गया, क्योंकि बालकों का दस राजा-प्रजा का खेल खेल रहा था। खी बालक राजा बना हुआ वॉ वह इतनी सहजं कुशलता से सासक का अधिनय कर रहा था कि सारे बालक उसकी आहा में बचे हुए थे।

नायक बालक बेल-बेल में कभी किसी लडके की घोडा बनाता, किसी की हाथी और उन पर सवारी करता। मिट्टी के घरोंदे बनाकर उन्हें गाँव मानकर उन पर हाथी चौडे छोड देता। गाँवों को खेल-खेल में विजय कर लेता। अच्छा काम करने वाले साथियों को पुरस्कार देने का अभिनय करता। अकुंशल योद्धाओं की प्रताडना करता।

चाणस्य बालक के साहस की परीक्षा केने के लिए उसके सामने पहुँचा और बीला—"महाराज, जाप इतने बढ़े नरेश हैं। शुझ बाह्यव की भी कुछ दान में वें।"

"नया चाहिए है तुम्हें निम्न, बोलो, तुम्हारी इच्छा पूरी कर्बना ।"

"मुझे जो भी आप देना चाहें!"

"अञ्ची बात है, देखों सामने गाँव की इतनी गायें बर रही हैं। तुम्हें जी-जौ पसन्द हीं ले लो।"

"किन्तु, गाँववाले क्या मुझे ये गायें ले जाने देंगे ? मैं जनकी वस्तु के अपहरण करने के अपराश में दण्डित नहीं किया जाऊँचा ?"

"नहीं, यह अपहरण नहीं है। राजा चन्द्रगुष्त द्वारा विधा हुआ दान है। जो कींई इसमें बाधा असिया, वह दण्ड का आयी हीना। तुम विःसंकीच वार्ये छोटकर ले खाओं देन दण्डित नहीं होते।"

'याणम्य नव्यव ही नया : "इतना प्रतामी और साहसी यह गांतक ! उसी नीय में बही मैंने नीय गृहपति की पूर्णी का चन्द्र-वोहंद पूरा किया था ।"

" फिर में पूछा; "सीन ही, बरस पुत ?"

नायक बासक की क्या सकको नालूम थी। साचिमों ने बताया कि इसके मस्तर-पिता कीन हैं और किस तरह इसकी माता को चन्द्रमां का बोहद हुआ का किस प्रकार एक बाह्याण ने उस दोहद को पूरा किया था, और किस तरह उसने इसे अपने साथ से बाने का बचन ने रखा था। पता नहीं वह विश्व कव वा नामें और इसे अपने साथ से जाये।

"मैं ही हूँ वह विन्न," जाणका ने बताया । त्यार से उसने जम्हगुन्त के सिर पर हाब फेरा और कहा—"बेटा, तुम खेल-खेल में राजा बने हुए हो । मैंने ही बुन्हादी साला का असंभव बोहद पूरा किया का । जलों मेरे साथ, मैं तुम्हें सजमुच का राजा बना दूंगा।"

चन्द्रगुप्त उस विश्व के साथ चलने की उद्यत हो गया। ऐसा ही आकर्षण था उसके व्यक्तित्व मे, ऐसी ही पक्की लगन थी चन्द्रगुप्त के मन मे राजा अमने की और ऐसा ही अटल विश्वास था चाणक्य के मन मे कि नये राज्य की प्रक्थापना इसी बालक के माध्यम से पूरी होगी।

चाणस्य ने बालको से मात्र इतना ही कहा--- "बाकर बता देना इसके नाना-नानी को कि ब्राह्मण गुरु आये के और अपने शिष्य को साथ ले गये हैं। बजन पूरा करने का समय आ गया था, अत घर वाले चिन्ता न करें।"

अनहोती-सी बात ! गुरु-शिष्म यात्रा पर चल दिये।

चाणक्य ने बहुत परिश्रमपूर्वक, सावजानी से, सारी विद्याएँ जन्द्रगुप्त को सिखायीं। कला-कौशल और अस्त्र-शस्त्र का ज्ञान भी कराया। धीरे-धीरे स्थान-स्थान पर युवको की मक्ती जन्द्रगुप्त के नेतृत्व मे गठित होती गई।

चन्द्रगृप्त की तरुणाई का अब तेजोदय हो रहा था, उस समय भारत के पराभव की व्यथा राष्ट्र को कचोट रही थी। ईसा पूर्व 326 में भारत पर अब मूनानी सम्राट् सिकन्दर का आक्रमण हुआ तब राष्ट्र की शक्ति कीण हो चुकी थी। युद्ध-विद्या में यूनानी निपुण थे। चाणक्य ने चतुराई से चन्द्रमृप्त को यूनानी सेना में भरती करा दिया, ताकि वह सेना-सचालन की कला सीख से। चन्द्रगृप्त को देखने-सीखने का अवसर मिला, किन्तु एक दिन उसे बन्दी बना खिया गया, इस आरोप में कि वह गुप्तचर है। जब चन्द्रगृप्त को सेना-नामक के सामने उपस्थित किया गया, तो नायक इस युवक के साहस और आस्थिवश्वास से इसना प्रभावित हुआ कि इसे बन्धन मुक्त कर दिया।

सिकन्दर लौट गया तो जाणक्य ने जन्द्रगुप्त के नेतृत्व में गांजाक के बाह्मीकों में यूनानियों के विरुद्ध विद्रोह की भावना जगायी। तीन वर्ष के परिश्वम के बाद मगध साम्राज्य की सीमा पर जाणक्य ने जन्द्रगुप्त का एक क्रोटा-सा राज्य स्थापित करवा दिया। सैन्य-दन भी इक्ट्रा हो गया क्योंकि नन्दों का खाक्कम बहुत हिसक और अन्यायपूर्ण हो जुका था। प्रजा जातंकित थी और कुशासन से मुक्ति चाहती भी ह दो-सीम वर्ष की तैयारी के काद चन्द्रगुप्त की तेगा ने सीचे समझ की राजकारी बाहिलवृक्त पर बाक्समा कर दिया। किन्तु नंतरों की निकाल सेना और अस्त-अस्त्रों की प्रक्रित से होड नहीं सी जा ककी। पराजित होकर, अस्म बन्दाकर, काणक्य और चन्द्रगुप्त काम निकले। बालका हु जी हुए। गुक्क-मीति में कहीं क्या चृटि रह गयी?

वृज्ञते-वृज्ञके काव्यक्त एक बिन किसी कन-आनार के बाँक में पहुँचे। एक शोपडी के बाहर आहे. हों क्ये। देखा, एक मां अपने बेटे को जीवन करा रही थी। बेटे ने भीवन की वाली में परीकी बड़ी लिलड़ी के बीचों-बीच हाम बाल दिया था। हाय जल गया था। बुद्धिश कह रही थी--"कैसा मूल हैं तूं, चाणक्य की तरह। उसने सीमा के राज्यों को धीरे-धीरे बीतने के बजाय सीचे पाटलियुत्र पर साक्रमण कर दिया और हार गया। तू खिचडी को किनारे-किनारे से सां। तब बाली के बीच तक पहुँच जायेगा और हाथ भी नहीं जलेगा।"

यह वार्तालाप बुनकर बाणक्य की आंखें खुल गई। अक उसने चन्द्रगुप्त के लिए पुन सेना संगठित की। सेना का सवालन इस प्रकार किया कि चीरे-वीरे सीमावर्ती राज्यों को चन्द्रगुप्त जीतता चला गया और अन्त मे पाटलिपुत्र पर घेरा डाल दिया। चार वर्ष के युद्ध के उपरान्त राजा महापद्मनन्द ने बर्में द्वार पर आकर आत्म-समर्पंण कर दिया। चाणक्य ने उसे प्राणी की भिक्षा दी। चन-परिवार लेकर महापद्मनन्व प्रवास मे बला गया।

ई० पू० 317 में चन्द्रगुप्त के मौर्यसाम्राज्य की स्थापना हुई। और, नन्द-वश के नाश के उपरान्त वाणक्य ने अपनी चोटी की गाँठ वाँधी। अब चन्द्रगुप्त सम्राट् थे और वाणक्य असात्य-गुष्ठ। चाणक्य ने चन्द्रगुप्त के असात्य के रूप में राष्ट्र की जो अपूर्व सेवाएँ की, वे चन्द्रगुप्त के पुत्र बिन्दुसार को भी उपलब्ध रही। किन्तु बिन्दुसार को चाणक्य का प्रभाव सहन नहीं हुआ। यहाँ चाणक्य का मन भी राजकाज से विरक्त हो गया था अत सत्तर वर्ष की अवस्था पार करते ही काणक्य ने निर्मन्य मूनि-दीक्षा ले ली।

हरिषेण-स्थाकोश में उल्लेख है कि एक बार जब मुनि वाणक्य पाँच सी शिष्यों सहित काँचपुर के वन में ध्यान-मग्न थे, तब वहाँ के राजा सुमित वन्दना को पहुँचे। खाणक्य के प्रति राजा का यह सक्तिभाव देखकर राजा का अमारय सुवन्धु द्वेष से भर गया। एक बार जब मुनि चाणक्य उपलों के ढेर पर बैठे निर्दिक्षार माव से प्यान कर रहे थे तो सुबन्धु ने कुचक द्वारा उपलों में आग सगवा दी, स्वापि दिखाने के सिए वह पहुँचा था मुनि-वन्दना के लिए। बाणक्य समाधि में स्थिए रहे और उन्होंने उसी जवस्या में सान्दित्त से सगीर स्थाप किया। कहते हैं, काँचपुरी के बक्षिण में आख भी चालक्य की समाधि पूनी जाती है।

करनड क्वति 'वड्डाराजने' मे भी चायक्य के क्वतित्व का उस्लेख सम्राट् चन्द्रगृप्त और आचार्य महमाहु की कथा के प्रस्थ में सामा है। वाणक्य की प्रतिभा के बरदान से बन्द्रयुप्त मीर्यं का जो व्यक्तिस्य विकसित हुआ और उसके पौक्रव ने देश को जो एकछल साम्राज्य का बोध दिया वह देश के जात्म-सम्मान की रखा का स्विण्य युग है। चन्द्रगुप्त मीर्यं इतिहास-कालीन भारत का प्रथम सम्माट् है। और राष्ट्र छिन्न-भिन्न और पराधीन हो गया वा उसमें चन्द्रगुप्त ने नयी प्राण-चेतना सगायी थी। उसने पश्चिमोत्तर प्रदेश की यवन, काम्बोब, पारसीक, सबर और स्लेच्छ कहलाने वाली जातियो की सेना तैयार की थी। अनेक युद्धों के सफल अधियान से सम्पूर्ण भारत को एक विशाल साम्राज्य के रूप में सगठित एवं संजालित किया था। विन्तेंट स्मिय ने अपने इतिहास में लिखा है—

"दो हजार साल से भी अधिक हुए, भारत के प्रथम सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्ये ने इस देश की उस वैद्यानिक सीमा को प्राप्त कर लिया था जिसकी लालसा से अता-ब्दियो बाद का ब्रिटिश साम्राज्य आहे भरता रहा और जिसे सोलहबी-सम्रहंबी सदियो के मुगल सम्राटो ने भी कभी पूर्णता से प्राप्त नहीं किया।"

जैनेतर स्रोतो मे कौटिल्य-अर्थशास्त्र के रिचयता चाणक्य के सम्बन्ध मे एक प्रसग इस प्रकार आता है

बाणक्य ने अनेक बार चन्द्रगुप्त के प्राणी की रक्षा की। मारतीय इतिहास का वह ऐसा समय था जब राजशासन द्वारा किन्ही किन्ही अत्यन्त रूपवती कन्याओ का लालन-पालन इसप्रकार किया जाता कि उनके आहार-पान मे धीरे-धीरे विष का सचार होता रहे. और वे विष का प्रभाव इस सीमा तक ग्रहण करती चली जायें कि स्वय दोष से मुक्त रहे, किन्तू जो व्यक्ति उनके ससर्ग मे आये उस पर विष का प्रभाव छा जाये। नन्द राजा के मन्त्री ने षड्यन्त्र किया कि इस प्रकार की एक विषकत्या को विजय-अभियान से लौटते हुए चन्द्रगुप्त के रथ के आगे भेज वें। किन्तु विष कन्या जब चन्द्रगुप्त के रथ के सामने आयी तो चाणक्य ने उसे चन्द्रगुप्त के रथ पर बैठने से रोक दिया और चन्द्रगुप्त के साथी राजा पर्वतक की आजा दी कि इस रूपवती तरुणी को वह स्वीकार करे। राजा पर्वेतक अन्द्रमण्त के आक्रमणों का सहयोगी था, इसलिए उसे आचे राज्य का स्वामी होना था। पर्वतक ने ज्यो ही अदम्य-आवेग मे विषकन्या का हाथ पकडा, विषकन्या के पसीजे हए हाथ का परीना उसे सम गया जिससे पर्वतक पर तरकाल विव का प्रभाव पड़ने लगा। धीरे-भीरे उसका कण्ठ स्थाने लगा। उसने अन्द्रगृप्त को सहायता के लिए पुकारा । चनद्रगप्त ने विव दूर करने वाले वैद्यों की तत्काल बुलाना चाहा किन्त विष का प्रभाव इस सीमा तक वढ़ गया का कि कीई भी उपचार नहीं किया जा सना । इतिहासकारों ने चाजक्य के इस व्यवहार का यह वर्ष समाया कि चन्द्रगण्त की प्राणरक्षा के लिए यह जावश्यक था कि विवकत्था पर्वतक के पास जाये. क्योंकि राजनीति के नियम के अनुसार जब दो राजा माथे-जासे राज्य के अधिकारी होते हैं ती एक न एक दिन आपस में उनमें बुद्ध ठनता ही है।

इस प्रसंध में अन्द्रमृत्य और भाणका की कथा में एक विशिष उत्सेख है कि बाणका में मिक्क में विश्वकत्याओं के प्रशान से अन्द्रगृत्व को कुर्यक्षत रखने के लिए यह व्यवस्था कर ली की कि चन्त्रगृत्त के बाहार में धीरे-बीरे विश्व की मात्रा बहती रहे और वह विश्व का दलना अम्पस्त हो जायें कि यदि कोई विश्वकत्या उसके सम्पर्क में खाये ती भी चन्द्रगृत्त सुरक्षित रहे। चन्द्रगृत्त जिस प्रकार विश्व के प्रभाव से सुरक्षित था, उसकी कथा इस प्रकार है '

सम्बाद् चन्द्रयुक्त एक विन आहार कर रहे वे कि उस समय उनकी गर्मवती राजमहिमी के मन में दोहर उत्पन्न हुआ कि वह सम्बाद् के साथ भोजन करे। अपनी प्रवल इच्छा के कारण महारानी ने चन्द्रगुक्त की चाली में से योजन का एक कौर उठाकर का लिया। भोजन में मिले हुए विष का प्रभाव महारानी के शरीर पर छा गया और वह अचानक भूछित हो नई। महाराज चन्द्रगुक्त ने महारानी की प्राण-रक्षा का पूर्ण प्रयत्न किया, किन्तु वे महारानी की आकित्मक अस्वस्थता का कारण न जान सके। चाणक्य समझते थे कि महारानी के अचानक रोग-प्रस्त होने का वास्तविक कारण क्या है। चाणक्य ने तत्काल शब्य-चिकित्सा का प्रवन्ध किया और गर्म में स्थित बालक को निकलवाकर उसके प्राण बचा लिये गये। महारानी की मृत्यु हो गई। मौ ने जो विषेता भोजन कामा था, उसका प्रभाव बालक पर कुछ विशेष नही हुआ, केवल उसके माथे पर एक नीला निशान बन गया। ललाट पर उभरे नीले विन्दु के कारण चन्द्रगुष्त ने बालक का नाम बिन्दु-सार रखा।

इतिहास में बिन्दुसार अपने राज्य-बिस्तार के लिए और जैनधर्म की प्रभा-बना के लिए अस्यन्त प्रसिद्ध हैं, किन्तु अभी हम केवल चन्द्रगुप्त मौयें की ही बात कर रहे हैं।



### सस्कृति के शिलापट पर इतिहास की ग्रात्मकथा

मानव सम्यता के आदिकाल की जिस पौराणिक पृष्ठभूमि का वर्णन हमने प्रारंभिक खण्ड में किया है, चक्रवर्ती सम्राट्भरत का वह युग हमें आधुनिक इति-हास की दसवी शताब्दी के उस बिन्दु से जोडता है, जब दक्षिण कर्नाटक के प्रसिद्ध सेनापित चामुण्डराय ने भगवान बाहुबली की विशाल मूर्ति की स्थापना श्रवण-बेल्गोल में विन्ध्यगिरि पर की। यही श्रवणबेल्गोल हमें ले जाता है भारतीय इतिहास के उस स्वर्णम अतीत में, जब आधुनिक भारत के प्रथम सम्राट्, चन्द्रगुप्त मौर्य अपने पूज्यपाद गुरु श्रुतकेवली भद्रबाहु के शिष्य के रूप में यहाँ चन्द्रगिरि पर्यंत पर तपस्या करने आये और यही पर गुरु-शिष्य ने समाधिमरण किया।

भद्रवाहु और चन्द्रगुप्त दोनो इतिहास-पुरुष हैं। प्राचीन शास्त्रो और लोक-गायाओं में हजारो वर्ष से समाविष्ट उनके जीवन की कथा का ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है सम्राट् चन्द्रगुप्त के नाम से प्रसिद्ध चन्द्रगिरि पहाडी के उस प्राचीन शिलालेख में, जो लगभग छठी शताब्दी में उत्कीर्ण किया गया था, भगवान बाहुबली की मूर्ति की प्रतिष्ठा से लगभग बार सो वर्ष पूर्व।

चन्द्रगिरि पर्वत का शिलालेख इतना महत्वपूर्ण है कि उसका पूरा पाठ प्रस्तुत करना, उसकी कथा का विश्लेषण करना, प्रत्येक इतिहासप्रेमी, साहित्यप्रेमी और धर्मप्रेमी व्यक्ति के लिए आवश्यक है।

इस प्रयोजन से हमने चार काल्पनिक पात्रों के एक दल को अध्ययन का साधन बना लिया है जो एक अन्वेषक दल के रूप में दक्षिण भारत की अपनी सांस्कृतिक यात्रा के उद्देश्य से श्रवणबेल्गोल की चन्द्रगिष्टि पहाडी पर आ पहुँचा है। सुविधा के लिए इन्हें कोई भी नाम दिये जा सकते हैं। किन्तु हम प्रत्येक के ज्ञान-गुण के आधार पर अलग-अलग नाम इस प्रकार देंगे

बारमी प्राचीन बन्नड के ज्ञाता । सस्कृत, प्राकृत के विद्वान् । पुराबिद् इतिहास और पुरावश्व के प्रसिद्ध विद्वान् ।

ध्**रावः । अंग्र** सम्बद्धानाम**ो नन्**त्रं ।

संगुक्त : आंध-कार्य में स्वित्र केने वाली एक किस्तिवसासप्रीय छाता । -वैसाहि इसके लिंदिनय हो स्काट है, हम जात सेने हैं कि इस तब के कार्यनिक सदस्यों ने अपने-अपने विसय के जुम्हिकोण से कर्ताटका काहित्य, इसिहास, कला-पुरास्त्रन और आमाजिक व्यान्वताओं का अध्यक्त शुस्तकों के मक्त्रम्य से कर जिसा है। वे जानते हैं कि .

- कर्नाटक का प्राचीन वार्तहस्य अयथ मुनियों और जैन ध्वांतुवायी पण्डितो की देन हैं।
- उन्हें वालून है कि कन्तर नामा और व्याकरण का प्राथिक स्थरूप प्राचीन वैन विद्वानों ने निश्चित किया है।
- वे पढ़ चुके हैं कल्नड का बहु अधिकांश पुराण और कक्षा-साहित्य, जो जैन तीर्थकरों, आवायों और वार्मिक पुरुषों के कवानको पर निर्मित हुआ है।
- जैन तत्त्वझाल के मूल सिद्धान्त तथा आवकों और अमणो के आचार का जन्हें कोम है।

यह दल अब प्रत्यक्ष देखना चाहता है इतिहास के जीवन्त प्रमाण जो कर्नाटक के पर्वतो, गुफाओ, जिलालेको, मन्दिरो, मानस्तम्भो तथा भण्डारो मे सुरक्षित ताडपत्रो पर लिखे प्रस्कीन साम्को के ऋप मे उपलब्ध हैं।

अब हम स्क्य भी कल्पना से इस दल के साथ हैं।

[ अवगमेलानेस के चम्द्रविदि वर्धत वर पार्श्वनाथ महावि के दक्षिण की ओर स्पित एक शिलालेस 'वर्लेश लाइट' (आसोस-सवात) में स्पब्ट विवाद वे रहा है। वरिष्ठत मान्नी संसका एक अहा पढ़ रहे हैं]

- नाम्मी 'विविध-तरवर-कृतुस्वलाकिनिवरकगा-सवस्य-विदुस-सजल सस्य-निवह-गीलोरपल-तले, व रात्-इरिप्र-व्यक्षन-क्ष्य-तरुक्ष-व्याल-मृगकुल-उपवित-उपस्वक-कावर-वरी -श्रहानुहा - शहनाओवव्हति ससुस्वम्युपे सिवरिणि '
- अनुगा ' पिक्टलजी, कितना सुन्दर पढ़ते हैं आप, इस प्राचीन कन्नड लिपि को । आभी जिटिया, मेरा पढ़ना क्या ? सुन्दर तो है इस शिलालेख का का आ, इसकी सरस, सरल, प्रवाहमय भाषा, जो सुन्दरतम बाब्वावित में जित्र पर जित्र अनाती असती है।
- पुराबिद् . सन्ध बात को यह है कि इस सजित पदावित ने कर्नाटक का समूचा प्रश्कृतिक स्थान बोल रहा है। ये तब विशिध अकार के सुन्दर सुदा, वेशकूनकी सुई-कुनो गरी बाजियां '''(काका, काम्मी हो) वाग्मीजी, वह स्थानकंत्र है ? 'साजक-कियुक्त-सावत-सन्ध मोनोरास-तते ''
- भूतमा : अर्थ स्पष्ट होना यदि कार की पनिताकी पढ़ में भीर जसे इसके साथ

मिला में — 'सबनितल-सलामबुते अस्मिन् कटवप्र-नामक-उपस्वकिते' वर्षात् समस्त पृथ्वी तल का श्वमार है यह कटवप्र पवेत । कटवप्र नाम है इस चन्द्रविदि पहाड़ी का जिसे चिक्कवेट्ट (छोटी पहाडी) भी कहते हैं । इसे ही कहते हैं, तीर्थगिरि और ऋषिगिरि ।

**बाग्गी** नि र

नि सन्देह । आपने अच्छा सकेत दिया, श्रुतक्रजी । आजेस मे वर्णन है कटवप्र की इन शिलाओ का । देखिए, कैसी सुन्दर उपमा है — शिलाएँ श्यामल हो गई हैं, विपुल जल से अरे बादलो की भौति । नाना प्रकार के वृक्षो पर खिले फूलो और पत्तो की पिक्त-रचना ने इन्हे रग-विरगा बना दिया है । फैले हुए हैं पठार और बाटियाँ, जिनमें हैं — कन्दराएँ, बढी-बढी गुफाएँ । दुगंग स्थान पर विचर रहे हैं बराह, चीते, शेर, रीष्ठ, भालू, साँप और मृग-दल ।

अनुगा बहुत सुन्दर ! पण्डितजी, और पढ़ियेगा ! यह हुआ प्रकृति का चिल्रण । ग्राम, नगर और जन गण के विषय में भी कुछ कहा है ?

पुराविष् वाग्मीजी, अनुमा को बीच मे से यह पक्ति सुनाइये। (संकेत से बताते हैं)

कान्नी ' हाँ, यह है — 'क्रमेणैव जनपबम्, अनेक-ग्राम-नात सर्व्यम्, युद्दित-जन-धन-कनक सस्य-गौ-महिवा-जावि-कुल-समाक्तीर्णम् ।' अर्थ है — कर्नाटक का यह जनपद जिसके सैकड़ो गाँवो से रहते हैं प्रसन्त मन वाले मनुष्य, जिनके पास धन है, धान्य है, सोना है, गाय और भैसो का दल है, बकरियाँ हैं, भेडें हैं।

भनुगा गाय, भैस, सोना ! और, भेड-बकरियाँ भी !

भूतज्ञ पुराविद्जी, जापने घ्यान दिया होगा, यह वर्णन किस शब्द से प्रारम्भ होता है? 'कनेजैब जनपवन् ' और वाग्मीजी ने जो बन्तिस शब्द अभी नहीं पढा — वह है, 'प्राप्तवान' अर्थात् कम-कम से जनपद, नगर-ग्राम होते हुए इस कटवप्र स्थान पर पहुँचे । प्रश्न है, कौन पहुँचे ?

अनुगा अच्छा, यह तो कोई कथा उभर आयी इस शिलासेल में ?

पुराविव् ही जनुमा, यह ऐसी कथा है को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। मैं इस कथा को जानता हूँ किन्तु इसका प्रमाण देखना चाहता था, सो यहाँ जाफर मिल गया। वाम्मीजी, जारा पढ़िये तो ऊपर का यह अश जिसका सम्बन्ध 'प्राप्तवान्' से है--कि 'वह यहाँ पहुँचे।'

नाग्मी 'सर्वसम्र उत्तरायवात् दक्षिणायमं प्रस्थितः क्रमेवेव क्रम्पदम् अनेक-प्राम' 'दरमादि वह मैं पढ चुका हूँ । 'समस्कीमें प्राप्तवाम् ।'

पुराविद् . मिल गया कवा का मूल सूत्र- 'छत्तरापण से विक्षण की जोर बढ़ते हुए कम-कम से जनपद, नगर, बाम पार करते हुए-सहाँ इस कटबप्र पर्वतं पह मा पहुँच । सब, बान्नीकी चरत बीर कपर से दश नेस को पह चैं---वहाँ पहुँचने वाले महापुरव का नाम स्पर्क ही जावेगा । कथा का सकेत भी भिल जावेगा ।

वाग्मी . 'गुव-परम्परीच-क्रमक्षण्यामसं-वाहानुस्ता-सम्बद्धः स्वताति - सम्बद्धोतित-सम्बद्ध-भद्रवाहु-स्वार्मिया उण्यक्षण्याम् आध्याति - सहानिमितः - तत्त्वक्षेत्र, वैकारम-विकाल विभिन्तिन द्वादकः संवत्त्रप्रमाम् उपसम्य कविते सर्वस्तंत्र उत्तरप्रमाम् विकालक्षत्रम् व्रतिवतः ।'

भुतन हो, यही कथा है जैन शास्त्रों और पुराखों से ।

पुराविष् . श्रुतक्षजी, यहाँ तो वह पौराणिक कार्या इतिहास के स्वधीं से पर्वत के हृदय से बोल रही है।

अनुगा इसका वर्ष तो बताइये, वाग्मीजी ।

बाग्मी . सुनो। "प्राचीन गुरु-परम्बरा के क्या में जिल महापुरुष का नाम आचार्यों की नामावसि में बाता है उन विकालक्यों अच्छांच महानिमित्त के जानी आचार्य अद्रवाह स्वामी के निमित्त-कान ने यह सूचना प्रकट हई कि-

> 'उज्जिबिनी में, (जहाँ वह धर्मोपदेश कर रहे वे, और समस्त उत्तरांचल में), बारह वर्ष का वैषम्य अर्थात् अकाल पडने वाला है। इसलिए वे अपने सब को उत्तराय्य से दक्षिण की खोर ले क्ये, कम-कम से यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचे।"

अनुगा सारा सब यहाँ आकर क्क जया ?

पुराबिड् नहीं । कथा का वह अश भी इसी शिक्साकेश से होना चाहिए। शिक्साकेश के अन्त में क्या लिखा है, साम्प्रीजी ?

वागी समुसुंगभूने शिवारिथि वीचित-नेवन् सल्कार कालम् अवकुष्य, अत्सम सुवारित-सवस्तमाधिन् आराधियसुन् आवृण्यस्य, तिरवामेके संवं विसुत्रय शिव्येण एकेन, प्रयुक्ततर-आस्तीणं-तलासु शिलासु तीत-सासु स्वदेहं संन्यस्य आराधितवान्, कनेक सप्त-सतम् ऋवीजान् आराधितम् इति ।

> यहाँ पर यह स्पष्ट कर दूँ कि 'शिष्येण एकेम' का सदर्थ है उस पनित में जो प्रारम्भ होती है जतः आचार्यः प्रमाणको बाग अवस्तिके-लक्षासमूते''' मादि जो कह जुका हैं।"

भ्रमा : यह सुनकर सो नेपा ह्वय नक्षक हो गया है। सामीजी, इसका अर्थ में असा ई अनुसा को ?

बाग्यी ' अवस्य, भावकी ती जावनाओं में यह कथा रसी-बसी है।

कुमम ः में जिलेक क्या से इसकिए मह सब कह रहा हूँ कि इस क्या के इस क्रंच

को मैंने अपने जायुनिक सैसी के खण्ड-काव्य में इस प्रकार नियद किया है -कटबप्र के उल्पा शिक्सर पर का पके हैं जिन्छानवर्गी बाजायं बारकारू । जान नये हैं निमिल-बान से बह कि अल्य रह गई है आयु शेष, समय है निकट, कमों की निर्वरा का. समाधि में तत्सीनता का । क्रीड विया उस्तींने सब की, कर दिया विदा समग्र शिष्यमङली की कि बढ़ जाये वह आगे, नये आचार्व की समुका में। साथ रह बचा है केवल एक किया बीक्षा नाम प्रभाजना, (इतिहास-नाम सम्राट् चन्द्रगुप्त) । गुर की सेवा का एकाकी पुष्य अवसर छोड़ा नहीं उस साम्राध्य-स्यामी ने । सम्बक् बारित्र की भाराचना से सदा यदित्र बैठ गये गुर, बिस्तीर्ण शिलाओं के शीतल पटल पर, सन्यास बारण कर. समाधिमरण हेत्। कालान्तर में इसी कटबप्र से समाधि प्राप्त की सात ली ऋषियों ने।

कनुणा : कितना पवित्र है गिरिश्युग ! बार-बार नमस्कार करने की मन होता है।

भूतज्ञ मेरा मन अटक गया है जिलाले का पहली पंक्ति पर, उसके पहले दो शब्दो पर · 'सिद्ध स्वस्ति'।

अनुमा दोनो सम्ब किसने अर्थपूर्ण हैं। 'सिखं, अर्थात् सब कार्यं सिख हों और 'स्वस्ति' अर्थात् सबका कल्याण हो।

भ्रतम इसकी यो समझाना चाहिए कि 'सिड' अर्थात् सिड भगवान को नमस्कार हो। सिड का अर्थ सिड परनेच्छी। जैन-अर्थ की परम्परा का है यह शब्द।

शिलालेल का पहला स्लोक अगवान महाबीर की अद्धर-स्मृति में है।

वामीजी, देखिन इसे 1

बारकी : (पहरी हैं)

जिसमार्थनिया चीनक् वर्ध-सीर्च-विकासिया । वर्धमानेन सम्बाध्य-सिक्डि-सीक्याक्सार्थमा ॥

श्रुतज्ञ : सर्यात् "जो श्रीमान् वर्ष-तीर्ष के विश्वासक हैं और जिमकी आरमा ने सिद्ध-सीक्य के श्रम्त को श्राप्त कर लिया है ऐसे श्रमवान वर्षमान की जय "

पुराविष् : शामीजी, जब जाप धारम्य के अंध पर का ही पर तो जाने का वह तद्य जान भी पढ़ दीजिये जिसमें भगवान महाजीर के उपरान्त उनके गणधर-विष्यों की परम्परा का उल्लेख है।

साम्बी भगवान महाबीर की शिष्य परम्परा गीतम क्यांबर से भावबाहु स्वामी तक कमवद रूप में यहाँ वी गई है। इसे यह देता हूँ, किन्तु जिसके शिष्यों की पट्टावली यहाँ दी गई है उन क्यांबान महाबीर का काव्य-भय बर्णन तो पहले देख सीजिये:

> 'श्वथ सत् सकल-सगव्-उदय-करणोशितःनिरतिहास-गुणास्पदी सूत-परमितन-सासन-सरसमभिवद्वित-सन्यजन-कमलविकसन-वितिनि-रगुण-किरण-सहस्र-महोति-महोवीर-सम्बत्तिर परिनिर्वं से ।''

भृतज्ञ भगवान महावीर की उपमा महाँ सूर्य से दी गई है— तूर्य जैसे सारे जगत् ने प्रकाशोदय को सम्पन्न करने वाला है, वैसे ही भगवान महावीर सकल जगत् का उदय, जारमा का अन्युद्ध, करने वाले हैं। जिस
प्रकार सूर्य कमलो को विकसित करता है, उसी प्रकार मगवान महावीर भव्य जनो के हृदय-कमल की विकसित कर देते हैं। कमल जिस
प्रकार तरोवर में सिलते हैं, उसी प्रकार भण्यज्ञ के मन भगवान
जिनेन्द्र की वाणी के सरोवर में प्रफुल्स रहते हैं। सूर्य जैसे बस्त होता
है, उसी प्रकार गुणो की सहस्र किरणो का प्रसार करने वाले भगवान
महावीर का परिनिर्वाण होने पर

अनुगा शिलालेख में तो आगे अनेक नाम पढे जा सकते हैं।
पुराबिब् हाँ, यही शिलालेख का ऐतिहासिक अंग है। वाग्मीजी इसे सुनायेंगे।
बाग्मी दसमें जो लिखा है उसका संन्धि-विच्छेद करके पढ़ रहा हूँ।
'भगवत्-परम-ऋवि-नौतम-वान्यर-साम्रात्-शिष्य-लोहार्य्य-सम्बुविक्युवैव-मपराजित-नौवर्धन-भग्नवह-विशाख-प्रोटिल-कृतिकार्यस्वयनाम-सिद्धार्थ-वृतिचेच-बुद्धिस-आवि-युक्परम्परीज-कम-अन्यागतमहापुरव-सम्तति-समक्योतित-सम्बद्धाद्ध-स्वामिना उच्छायस्थान्...

भूतम . ही ठीक, भगवान् परम ऋषि जीतम मणझर के साझाल जिल्ला लोहाने फिर जम्बु, फिर विष्णुदेव, फिर अपराजित आदि के नाम गुरु-जिल्ला परम्परा के कम से अवजाहु-स्वामी तक जिना विये हैं और निस्ता है कि यह गुरु-जिल्ला परम्परा, सन्तान की तरह, इस नामाविन मे सदा स्तान है।

अनुता ' भद्रबाहु स्वामी के नाम के साथ ही उस कथा का सदर्भ आ गया है जिमे आपने पहले इसी शिलालेख-से पढकर बताया कि सद्रबाहु स्वामी ने अश्टांत-निमित्तकान से जाना कि उत्तराखड में बारह वर्ष का अकास पडने वासा है आदि।

पुराविष् यह यहाँ का प्राचीनतम जिलालेख है--छठी शताब्दी का। और, है सबसे महत्वपूर्ण। 'जिलालेख सम्रह' मे इसका पहला कमौक है।

अनुना नेरा सीभाग्य है कि जाप सबकी कृपा से अब मैं यह सबूचा शिलालेख पढ़ सकती हैं। इसका पूरा अर्थ भी स्पष्ट हो गया है।

वाग्मी स्वय चन्द्रगुप्त मीर्य का इतिहास-काल, भद्रबाहु स्वामी की दक्षिण-भात्रा, श्रवणबेल्गोल की पावन मूमि की प्राचीनता, भद्रबाहु स्वामी की तपस्या और समाधिमरण की पुण्य-स्थली, और 700 मुनियो के समाधिमरण का स्मारक यह तीर्थ!

पुराविद् और, प्रकृति का हृदयग्राही वर्णन, काव्य का चमत्कार, भाषा का प्रवाह .

भुतम और, महत्वपूर्ण बात यह कि उत्तर और दक्षिण भारत को सस्कृति के एक सूत्र मे गूयने वाली ऐतिहासिक कथा का जीवन्त प्रमाण।

अनुगा . शिलालेख के अन्त में लिखा है जिसे मैं भी पढ़ सकती हूँ—— "अयतु जिनशासनम् इति ।"



# जैन संस्कृति की सार्वभौमिकता के संवाहक भाचार्य भद्रबाहु

١

राजनीति से बिरत होकर अन्त में वाणका ने स्वयं मुनि दीका के जी--इक्ष कथा से हम परिवित हो चुकें हैं।

सम्राट् चन्द्रगुप्त का क्या हुआ ? वह 25 वर्ष की आयु में सिहासन पर बैठे। उम्होने लगभग 44 वर्ष की आयु में अपने पुत्र विन्युसार का राज्याभिषेक कर दिया, और स्वय मुनिवर्म में दीक्षित हो गये। उनके दीक्षा-पुरु वे आचार्य भद्रवाह।

जिस प्रकार साम्राज्य-संस्थापना के लिए बाणक्य ने बालक चन्द्रगुष्त को स्रोज लिया बा, उसी प्रकार भद्रबाहु को स्रोज निकाला ला उनके युद श्रुतकेवली गोवर्धनाचार्य ने---भगवान महावीर के गणधर गौतम स्वामी की आचार्य परस्परा को अञ्चण्ण रसने के लिए, कल्याणकारी धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए।

श्रवणबेल्गोल के पाषाण-फलको मे उत्कीर्ण इतिहास भद्रबाहु और वन्द्रगुप्त की कथा प्राचीन जैन बास्त्रों और पुराने अभिलेखों मे

विनम्बर मान्यता बाबार्य-कालः खेतम्बर मान्यता जाचार्य-कास इतिहाससम्बत मान्यका सम्बस्पत मीर्व का राष्ट्रम

षी • नि • स • 133 से 162

औ॰ नि॰ सं॰ 156 से 170

€0 Yo 321 से 298

रवेतानवर मान्यता को आधार वाककर समीकरण के क्रमीय अर्थुणा का सकता है।

--- बा « हीरा जास जैत की टिप्स्मी के आधार पर

<sup>\*</sup>महाँ यह उत्लेखनीय है कि महवाहु नाम के कई बाचार्य हुए है बत. जिन बंदबाहु आचार्य का सबमें हमने दिया है उनकी काल गचना अथवा पट्टावली के विषय में विगम्बर तथा खेताम्बर आम्नायों की मान्यता में भेद हैं।

इसी वे संबंधित यह तथ्य भी है कि महबाहु का मावार्यस्य-काल दोनों साम्नायों में तो पित्न है ही, ऐतिहासिक काल-मधना के अनुसार भी अन्तर है। विद्वाल कोध-कोंज में अभी भी लये हुए हैं।

तो उपलब्ध है ही, इस कथा का एक ऐतिहासिक आधार भी भिना है—अवणबेल्गील के बन्द्रगिरि पर्वत पर स्थित बन्द्रगुप्त बसदि (मन्दिर) के पायाण-फलकों पर। वहाँ यह कथा मूर्ति-चित्रों के रूप में फलको पर उस्कीर्ण है।

घटनाओं का कम जिस का में उत्कीण है उनका उसी कम से वर्णन करते हुए हम उससे सम्बन्धित फलक का कमाक भी कोष्ठक में देते जा रहे हैं।

#### गोवधंनाचार्य और भद्रबाहु

श्रुतकेवली गोवर्धनाचार्य कृण्डवर्षन नगर के एक उचान मे विराजमान हैं। एक भक्त उनकी अर्चना कर रहा है (फलक-1)। कुण्डवर्धन की प्रजा सुख-शान्ति-पूर्वक रह रही है (2) । नगरी में उत्साईपूर्ण चर्चा है कि दिगम्बर मुनि गीवर्षना-वार्य पद्मारे हैं (3)। बरिष्ठ नागरिक उनकी अभ्यर्थना के लिए निकल पड़े (4)। पीछे-पीछे आचार्य के शिष्यों की मण्डली आ पहुँची (5)। मुक्सिय के आग-मन की चर्चा राजपुरुषो और सेवको में भी पहुँची (6)। सबने मुनिसंच का स्वागत किया (7-8) और तब आचार्य ने नगर-जनो को धर्म-चर्चा का लाभ दिया (9) । स्वाबत करने वाले व्यक्ति मृनिसच का घेरा बनाकर अगवानी करते हुए कल पड़ें (10)। मृतिसम उन स्वामतकर्ताओं के पीछे-पीछे प्रस्थान करने लगा (11) । तभी एक राजपिकार मूनियों की अभ्यवना के लिए आ पहुँचा (12) । वह भिनत से आचार्य महाराज के चरको की पूजा करके सध के साथ हो नया (13)। मुनिसद अब आगे बढ़ गया (14)। वन का अधिकारी मुनिसघ के अचा-नक आगमन से विस्मित हो गया (15)। मुनिसघ को मार्ग बताने के लिए स्वय बनदेवता आ गये । उन्होंने वनपालक को आदेश दिया कि मार्ग के वक्ष काटकर साफ कर दें। मार्ग मे पडने वाले वृक्ष काटे जाने लगे (16)। वन-पालक मार्ग-शोधन में लग गये। आचार्य ने उनको वृक्ष काटने से रोका (17)। तब तक वन-पालक ने अन्तिम पेड काटकर मार्ग साफ कर दिया। आचार्य का मन खिल्न हुआ (18) । गोवधैनाचार्य एक मन्दिर के सामने ध्यानस्थ बैठ गये (19) ।

तदुपरान्त मुनिसब आगे बढ़ा (20)। अनेक राजपुरुष और प्रजागण उनकी सगवानी करने को आ उपस्थित हुए। ये सब कोटिपुरवासी उन साधुओ की बन्दना से सग्न हो गये (21)। कोटिपुर के राजा पदाधर का उत्तृंग अवन कोजित था (22)। यहाँ के निवासी मुनि-धक्त थे (23)। गोवर्धनाचार्य वनपालक के साथ कोटिपुर के उपान्त से पहुँचे (24)। आवार्य की शान्त मुद्रा को देखकर शिकारी लोग भी समूह से सम्मलित हो गये (25)। तभी एक दम्पती ने आकर आवार्य महाराज की अर्थना की (26)। युनिसंध ने आगे यमन किया (27) और, अगवानी करने बाले साथ-साथ बल पड़े (28)। तभी मुनिसब को एक मन्दिर दिखानी दिया (29)। कोटिपुर के निवासियों का दैनिक जीवन शान्तिपूर्ण था

(30) ! मुलिसंग बाने-माने बहुतर नमा (31) । उसमें कोटिपुर के समीतवारी मुलिस में विभाग किया (32) । कोटिपुर के बाहुत्व स्थेन सभी और स्थार सोवकी के बाहुत का नाम का बाद माने (33) । कोपनार्ग इसने प्रान्त के जीर उनका इसना साम पर कि रहजपुरुष की उनके पास काते के (34) । प्रकारतों को बादी देखा को जनकी करी सोवकी स्थार के लिए उनक हुई (35) । सभी समाचार बावक कि बुद्धकेनती सोवकी नामां का केवारों प्राप्त प्राप्त है। समाचार काके लिए सुर्वेदायक हुआ। । समें की प्रभावना हुई (36) ।

एक दिल बिहार करते हुए बाजार्य बोवर्यन ने एक आसक को केसरो हुए देना। बाजार्य नीवर्यन के वासक के सबाब देखकर निम्सि-कान से जाना कि नहीं उनकी बाजार्य और विध्या-परस्थरा में कंपायां कृतकेसरी आवाहतु होना (37) । नोवर्यन आजार्य ने महबाह की विकास पूरा वाकिर्य के सिमा (38) । आजाह गोवर्यन बाजार्य के साथ संग्र में प्रकिट हो क्ये। बीरे-बीरे शास्त्रों के जान में के निक्जात हो क्ये (39)।

समय दीतने पर अदबाह ने गोवर्धनानायं से युनिदीक्षा ली। सुनिकर्म के अनुसार वे बाहार-विहार करने लगे (40)। अदबाह के बुगों और तपस्या के कारण उनके अनेक क्रिय्य वन नये और संबंध उनका स्वागत होने लगा (41)।

### नाचार्य भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त मौर्य

किहार करते हुए अन्नबाह एक दिन उज्जयिनी पहुँचे और वहाँ एक उच्चान में ठहर गये । भद्रबाह को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहाँ उद्यान मे एक कोटपाल लेटा हुआ है और आने-जाने वालो पर दिष्ट रख रहा है (42)। राजाका वी कि कीटपाल वहाँ से विवरने वाले गुप्तवरों से मावधान रहे (43)। कोटपाल ने मह-बाहु को गुप्तचर समझकर अपने नियन्त्रण में ने लिया (44)। बद्रबाहु उपसर्व के कारण ब्यानस्य हो सबे। देवी पद्मावती के प्रचाव के कारण कोटपाल वहाँ से अवस्य हो नया (45)। कोटपास को इस प्रकार विसुप्त देखकर वहाँ आये हुए जनुचरों को जारवर्ष और बातक हुआ। वे राजदरवार मे पहेंचे (46)। सम्राट चन्द्रवृप्त उस समय उन्जयिनी के महाराज थे। जिसने भी यह समाचार सुना वह विस्मय में पड गया (47)। इतने में उचान में अन्य राजसेवक भी आ पहुँचे और उन्होंने पहिर्दि से प्रार्थना की कि सनको तत्काल सन्नाट के समीप पहुँचा दिया जाए ताकि ने स्वव भी जाने के सभाचार दे सकें (48) । उक्क विनी समृद्ध तनरी नी । नामरिकों का बीवन बहुत सुबी और शान्त गा। बहुर का व्यापार और शिल्प जम्मति पर ये (49) । बन्द्रजुप्त समाजी के साथ अपने राजपुरुवों और सेवकों के दन सहित अ वार्ष महबाह का स्वानत करने के लिए बाने बढ़ें (50) । सब गुरुओं को प्रवास किया। सेवक भी प्रविश्ववंक किन्छ और मानन्दित हुए (51)।

सब्रबाहु ने सबको वर्मेलाम दिया (52)। सम्राट् नम्बपुणा और महारानी ने मुनि-सेव से आहार ग्रहण करने के लिए निवेदन किया (53)। चन्द्रपुप्त ने राजपुर्धों को साम से मुनियों को आहार दिया (54)। इसी व्यवसर पर वहाँ एक जंग्य मुनिसंघ था पहुँचा और दोनो संघों का मिलन हुआ (55)। सेवकों सहिस चन्द्रपुष्स और सम्राज्ञी ने व्याचार्य महबाहु के चरणों की वर्षना की (56)। सम्बाट् चन्द्रपुष्स बद्रबाहु की तपस्या और उनके ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने महबाहु को अपना गुरु मान निया।

एक दिन आचार्य भद्रबाहु आहार के लिए निकले और जब एक भवन के द्वार में प्रवेश किया तो उन्होंने एक शिखु को चिल्लाते हुए सुना—"आओ, जासी"। आचार्य भद्रबाहु ने निमित्त-नान से विचार किया कि बालक की बाल का अर्थ है कि उन्हें यह क्षेत्र छोड देना चाहिए। उन्होंने सीचा जब यह बालक बील ही रहा है तो उससे प्रश्न भी किया जा सकता है। प्रश्न का उत्तर मिला—बारह वर्ष, और आचार्य भद्रबाहु के निमित्त-जान में अर्थ स्पष्ट हुआ कि बारह वर्ष का भीषण अकाल पडने वाला है। वे निराहार लोट गये।

निमित्त-कान के इस निष्कर्ष के साथ जुड़ी है एक अन्य घटना जिसने भद्रवाह के इस निर्णय की सम्युष्टि दी। यह घटना भी पावाण-फलको मे बन्द्रगुप्त बसदि मे उत्कीर्ण है

एक रात चन्द्रगुप्त वात-पित्त-कफ आदि रोगो से रहित स्वस्य अवस्या में सीये हुए थे कि राक्ति के पिछले पहर में उन्होंने मौलह स्वप्न देखे। स्वप्नकम इस प्रकार है—

1. सूर्यास्त, 2 वस्पवृक्ष की शासा का टूटना, 3 बन्द्रमा का उदय जिसमे छसनी की तरह छेद थे, 4 भयकर सर्प जिसके बारह फण थे, 5 देवलाओं का विमान जो नीचे उतरकर वापस चना गया, 6 मिलन स्थान में उत्पन्न कमल, 7 भूतभेती का नृत्य, 8 जुगनुओं का प्रकाश, 9 जलरहित सरोवर किन्तु कही-कही योडा-सा जल, 10 सोने की वाली में बीर साता हुआ कुसा, 11 ऊँचे हाथी पर बैठा बन्दर, 12 तट की मर्यादा मंग करता समुद्र, 13 रच को खीचते हुए बछडे, 14 ऊँट पर सवार राजपुत्र, 15 धूल से आच्छादित रत्नराधि और 16 काले हावियों का युद्ध। (फलक 57)।

इन सीलह स्वप्नो के अभिप्राय के सम्बन्ध में सम्बाट् चन्द्रगुप्त ने अपनी महा-रानी से, ज्योतिषियो और मित्रयों से परामर्श किया (5%)। अभिप्राय के सम्बन्ध में आश्वस्त होने के निए वे आवार्य भद्रवाह के पास नये (59)। स्वप्नी की बात सम्बन्द के सेवकों की मासूम हुई। वे सम्बाट् के अश्व के पास बैठे उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे (60)।

सम्राट् बन्द्रगुप्त ने जाकर आचार्य भद्रबाहु को ज्ञणाम कियां। अपने स्वप्त



2. चन्त्रगुप्त बसिंद में, जाली पर, श्रुतकेवली सद्रबाहु के साथ सम्राट् चन्द्रगुप्त के दक्षिए। की खोर विहार का सकन



3 चन्द्रगुप्त बसर्वि मे, जाली पर, मद्रबाहु के साथ चन्द्रगुप्त के दक्षिरण की भ्रोर बिहार का श्रकन (परिवर्धित चित्र)

सुनाये कौर प्राचैना की कि इन स्थप्तों का फल बताने की कुपा करें। जानायें भा-बाहु बेरेने — 'वे एकप्त कलके नहीं हैं। ये सुवित अपते हैं कि अविध्य खोटा होगा। किन्तु इसी स्थिति का चिन्तन बच्छे पुक्षों में वैराय्य उत्पन्त करेगा। स्थप्तों का फल कम से इस प्रकार हैं

- i. बूबते हुए सूर्य का अर्थ है कि पंचन काल में जुतजात अस्त होता चना कार्यका।
- 2. करपवृक्ष की बासा टूटने का अर्थ है कि सामे से शांअपुष्य संबय की बहुण नहीं करेंगे।
- 3. जन्त्र-मण्डल से अनेक केवीं का वर्ष यह है कि धर्म के सुद्ध मार्थ की दूसरे बादी-बतिवादी क्रिन्त-विक्किम करने का प्रयस्त करेंगे।
- 4 बारह फण वाले सर्प का अर्थ है कि बारह वर्ष तक अधकर दूशिका पहेगा ।
- 5 वापस लौटते हुए विमान का अर्थ है कि पचम काल में देवता, विद्याधर और नारणमुनि पृथ्वी पर नही आयेंगे।
- 6 कमल दूषित स्थान में खिला है, इसका अर्थ है कि उत्तम कुल के जीव अधर्म को अपनायों ने।
- 7 भूतों के नृत्य का अर्थ कि लोगों के मन पर भूत-प्रेतों की और अनिष्ट की छाया रहेगी।
- 8 जुगतुओं के अमकने का अर्घ है कि झमें के प्रकाश से रहित व्यक्ति ही उप-देशक होंगे।
- 9 सूखें किन्तु कहीं-कही जल सहित सरोवर का अर्थ है कि अगवान की वाणी का तीर्थ प्राय सूख जायेगा, फिर श्री कहीं-कही अर्थ का अस्तित्व दिखायी देगा।
- 10 सोने की वाली मे जीर साते हुइ कुत्ते का अर्थ है कि नीच वृत्ति के पुरुष लक्ष्मी का उपभोग करेंबे, मनस्वी पुष्यों को वह बाप्त नहीं होती।
- 11. ऊँचे हाथी पर बैठे हुए बन्दर का अर्थ है कि राजवासन ऐसे लोगो के हाथ में आयेगा जो चवल-मति के होते।
- 12 समुद्र मर्यादा उल्लामन कर रहा है, इसका अर्थ है कि शासक प्रजा की लक्ष्मी का हरण करेंगे और त्याय-मार्ग का उल्लाबन करेंगे।
- 13 रम को वहन करने बाले बछडो का अर्थ है कि मौतन की अवस्था में लोग समन प्रहण करने की शक्ति रखेंगे, किन्तु वृद्धावस्था में यह शक्ति छीण हो आयेगी।
- 14. केंट पर चढ़े हुए राजपुत का अर्थ है कि नृप-गण निमंत धर्म छोडकर कट-पटाम हिंसा का मार्ग अपनावें के !
- 15 मूल से आच्छावित एत्नराशिका अर्थ है कि निर्मन्त साधू भी एक दूसरे की

निन्दा करने लगेंगे।

16 काले हाथियों का बुद्ध यह व्यक्त करता है कि मेघ आशानुकूल वर्षा नहीं करेंगे।" (61)

स्वप्नो की यह अभूभ एव दु खद भविष्य-वाणी सुनकर सम्राट् चन्द्रगुप्त अस्यन्त चिन्तित होते हुए, राजप्रासाद लौट जाये (62)। चन्द्रगुप्त ने विरक्त होकर राजपाट त्यागने का निश्चम किया। इस समाचार से महारानी दुखी हुई, राजपुरुष उदास हुए। सबने सम्राट् से प्रार्थना की कि वे राजपाट न छोड़ें किन्तु सम्राट् अपने निश्चय पर दृढ रहे। उन्होंने महारानी और सेवकी का समाधान करने का प्रयत्न किया (63) । अन्त मे चन्द्रगुप्त ने आचार्य भद्रबाहु से दीक्षा ले ली। कुछ महिलाओं ने भी धीक्षा ली और केशलीच किया (64 65)। बन्द्रगुप्त ने मुनिसंघ में सम्मिलित होकर (66) मुनिथो के साथ बन-प्रान्तरों में आत्म-ध्यान का अम्यास किया (67)। मुनिसंध के शील स्वभाव से प्रभावित होकर वनदेवी सब की सेवा मे उपस्थित हुई और उसने अपना प्रणाम निवेदन किया (68)। मूनि चन्द्रगुप्त का व्यान-अभ्यास बढता गया और वे आचार्य की उपस्थिति में कार्योत्सर्ग मुद्रा के अम्यस्त हो गये (69)। सथ के अन्य मुनियों के साथ वे ध्यानमध्न रहते (70) और, सुदूर वन के एकान्त मे भी वे एकाकी ध्यानस्थ होते (79)। उनके आसपास वन-पशु निर्मय विचरण करते (72)। चन्द्रगुप्त मुनि जहाँ-जहाँ विहार करते, बनदेवता उनकी सेवा मे उपस्थित रहते (73) । अन्द्रगुप्त को आचार्य भद्रबाहु ने उस शिश् की कथा भी सुनायी, जिसने उनसे 'जाओ, जाओ' कहकर और बारह की सख्या का सकेत देकर बारह वर्ष के अकाल की चेतावनी दी थी। (74-75-76)।

आचार्य भद्रबाहु निर्णय कर चुके थे कि दुष्काल में सब की रक्षा के लिए, धर्म के प्रचार के लिए और चारित्र को अक्षुण्ण रखने के लिए दक्षिण जाना आव-ध्यक है। अन्त में एक दिन प्रस्थान की घोषणा हो गयी (77)।

आचार्य भद्रवाह का यह अभिप्राय जानकर अनेक राज-महिलाएँ (78) एव समृद्ध श्रे॰टी एकत्रित हुए और उनसे निवेदन किया कि वे यह प्रदेश छोड़कर न जायें, यही ठहरें (79) । उत्तरापथ मे रह जाने वाले मुनियो ने भी ऐसी ही प्रार्थना की (१))। जब भद्रवाह ने स्वीकृति नहीं दी तो भक्तों ने अन्य मुनियों से ठहरने का निवेदन किया। इस प्रकार की प्रार्थना करने वालों के अनेक नाम 'भद्रवाह-चित्र' मे आते हैं। जैसे —कुवेर, भिन्न, जिनदाम, माधवदत्त, बन्धुदत्त आदि। प्रत्येक ने कहा —'हमारे पास बन धान्य की कमी नहीं है। हम अपनी सम्पद्दा को धर्म के कार्यों में लगाना चाहते हैं। आप यहीं निश्चित्त होकर ठहरें। मुनिसध को किसी प्रकार का कच्ट नहीं होगा' (81)।

बाबार्य पद्रवाह ने कहा---

संबोऽयं सुरवृक्षामः समवं सर्वकर्मस् । तवापि मान्न योग्यास्या चारकारिजवारिणाम् ।। पतिव्यति तरां रीतं दुर्गिकं दुःखवं मृजाम् । बान्यववृद्धसंगे मावी संयम संयम्पिणाम् ।। स्वास्यन्ति योगिनो येऽस्र ते त्यवयन्ति संयमम् । सतोऽस्माव् विहरिष्यामोऽवस्यं कर्णाटनीवृतम् ।।

"यद्यपि कल्पवृक्ष के समान सब प्रकार के साधन आप लोगो के पास हैं और आप समर्थ हैं किन्तु चारित्र की रक्षा करने के लिए तत्यर साधुओ को वहाँ ठहरना उचित नही है। जिस प्रकार यहाँ धान्य दुलंग होने वाला है, उसी प्रकार संयम भी दुलंग हो जायेगा। यहाँ रहने वाले साधु सयम को स्थाय देंगे। इसलिए हमारा निर्णय है कि हम यहाँ से कर्नाटक देश की ओर जायेंगे।"

आचार्य भद्रबाहु का यह निर्णय सुनकर ध्वावको को अब कुछ कहने के लिए नहीं रह गया था। वे चिन्तामग्न हुए (82), फिर उनमें ऐसी खेतना आयी —

यहेशे विचरन्ति चारचरिता निर्श्वन्ययोगीश्वरा । पर्यान्योऽपि च राजहसम्बह्मास्तत्रैव आग्योदय ।।

— वास्तव मे भाग्यशाली है वह देश (कर्नाटक) जिसमे निर्मल-चारित्र-धारक निर्मन्य साधु विहार करते है, जहाँ के श्वेत सरोवरों में कमलिनियाँ शोभित होती हैं, जहाँ राजहस विचरते हैं। अत निमित्त-ज्ञानियों ने जो कहा है वह ठीक ही है।

आहार के उपरान्त (83), मुनिसव के विहार से पहले आचार्य भद्रबाहु च्यानमग्न हुए (84)। सब ने प्रस्थान किया (85), आचार्य ने पुन धर्मीपदेश दिया (86)। राजपुरुषो, श्रेष्टियो, गण-नायको और जनसामान्य ने आचार्य भद्र-बाहु और मुनिसव को श्रद्धापूर्ण विदाई दी तथा उनके धर्म-मंगल की कामना की (87-90)।



खण्ड : तीन

धर्मचक की धुरी पर मूर्तिमती दिगम्बर-साधना की इतिहास-याता

### धाचार्य भद्रबाहु का धर्मचक श्रीर दिगम्बरत्व की विराटता के बिम्ब बाहुबली

श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु मुनि-धर्म और आवक-धर्म की श्रेष्ठ सास्कृतिक परम्पराओं को अञ्चुण्ण बनाये रखने के लिए कृतसकल्प के । उन्हें पता था कि मुनि-धर्म के अनुरूप सयम का आचरण वे साधु नहीं कर पायेंगे जो दुर्भिक्ष-प्रस्त क्षेत्र में रहेंगे । आचार्य भद्रवाहु महामात्य चाणक्य की बुद्धि का चमत्कार, उनका नीति-कौशल और उनके द्वारा चन्द्रगुप्त के विशाल साम्राज्य की बशस्वी स्थापना देख कु थे । उस राजनीति का सफल नायक सम्राट् चन्द्रगुप्त अब उनका साम्रात् शिष्य था। आचार्य को यह अवसर अनुकूल लगा कि मानव-कल्याणकारी जिनधमें के अहिंसा और विश्वसमैत्री के सिद्धान्ती के आचार पर धर्म-साम्राज्य विस्तृत हो। आचार्य भद्रबाहु ने सथ-सिहत दक्षिणापथ की ओर प्रस्थान करने का निर्णय ले लिया था।

आचार भद्रबाहु ने जब यह सकल्प किया तब कितनी अदस्य साहसिक दृढ़ता रही होगी उनके मन मे ! साम्राज्य त्यागी सम्राट् चन्द्रगुप्त साथ थे, यह तथ्य अपनी जगह महत्त्वपूर्ण है किन्तु इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि आचार्य भद्रबाहु के सघ मे बारह हजार साथु थे। कितना बढ़ा सघ ! कितनी लम्बी यात्रा कितने नगर, प्राम, जनपद, पहाड और घने जगल ! इतने बढ़े सघ के साधुओं के आहार-विहार की क्या व्यवस्था रही होगी, यह सोच पाना कठिन है। किन्तु जो अवार्य अपने शिष्यों को इसलिए विकाण की ओर ले चले कि उनका सयम और आचारण स्थिर रहे, उनका पूरा प्रयत्न यही रहा होगा कि यात्राकाल में सारे संघ का आचार-विचार शुद्ध रहे। कितने दिन संघ निराहार रहा होगा ! कैसे धीरे-धीरे सघ की यात्रा आगे बढ़ी होगी ! किन्तु, किसी भी भय की कल्पना करना शायब उचित नहीं है, क्योंक धर्मप्रधान बारतवर्ष की जनता साधुत्व और त्यांग को समझती आयी है, और इसीखिए त्यांगी-विरागी साधुतों के प्रति उसके हृदय में सदा सहज विनञ्जता जगती रही है। आचार्य भव्रबाहु के सचासन वे इतना बक्रा

संघ जहां-जहां पहुँचता होगा, किस प्रकार वे बारह ह्वार साधू पहाड़ों की घाटियों और जगलों के सुनसान प्रदेशों में दिन-रात संपस्या में सीन रहते होंगे। अञ्चल-वासी जनता के लिए यह अव्मृत चमत्कारी अनुजन रहा होगा। जिस घमें में समनसरण और दिव्यध्विम की सकल्पना है, उस घमें की पताका के घारक आचार्य भद्रवाहु अच्छी तरह समझते थे कि जो बात मान्न वाणी के उपवेश से नहीं सघ सकती, वह तपस्या और सयम के प्रत्यक्ष उवाहरण से कहीं अधिक गहराई के साथ जनमानस में प्रविष्ट हो जाती है। सहस्रो दिगम्बर मृति अस्य-अस्त या समूह रूप में जब कायोत्सर्ग मृद्रा में खडे होते होगे तो स्वभावत इन साधुओं की सक्षासन या प्रसास मृद्रा को तीथँकर-धर्म से सर्दामत करके लोगों ने दिगम्बरत्व की कल्पना को प्रत्यक्ष आत्मसात कर लिया होगा।

जैन संस्कृति की रूपरेखा प्रथम तीर्थ कर भगवान् आदिनाथ ने चिद्रित की। उनके पुत्र भरत ने उसकी सवर्धना की, और बाहुबली ने तो जीवन की यसार्थता में उस संस्कृति के अनेक आयाम स्रोल दिये। वह तमीगुण में आपन्त अधकार से रजीगुण की ओर बढ़े और अन्त में उन्होंने निर्वाण की मुद्ध सास्त्रिक स्थिति का साक्षात्कार किया।

भगवान आदिनाय से भी पहले बाहुबली को मोक्ष प्राप्त हुआ, यह घटना बडी क्लेस्कारी और महत्त्वपूर्ण है। इस काल के वह पहले मोक्षगामी जीव हैं और पहले कामदेव हैं। स्वय भरत ने पोदनपुर मे तीर्थंकर आदिनाय की मूर्ति न बनवा-कर बाहुबली की अस्पन्त ऊँची, 527 धनुष प्रमाण पन्ने की मूर्ति बनवाई!

- विशालता का ड्यान करते हैं तो लगता है कि बाहुबली ही ऐसे महिभामय महापुरुष हैं, जिनकी मूर्ति सार्थक रूप मे बडी-मे-बढी बनाई जा सकती है।
- वे अपराजिय हैं। उनकी कथा मे युद्ध की चुनौती है। सेनापतियो और योद्धाओं के लिए वे प्रमाण-पुरुष है।
- उन्होंने जीवन में जो देखा, सहा और भोगा उसमें कोच, मान, माया और लोभ, बारो कवायों की तीवतम अभिक्यिकत है

भरत चक्रवर्ती द्वारा अपने भाई बाहुबली के शिरच्छेद के लिए चलाया गया चक्र माया और छल का चरम उदाहरण है क्योंकि तीन प्रकार के युढ़ों की निश्चित प्रकार के बिक्द उन्होंने यह हेय कार्य किया। चक्रवर्ती का लोभ ऐसा कि शेष सम्पूर्ण ससार को जीतकर भी राज्य-विस्तार की लालसा से अपने छोटे भाई को जात-सीमित भूमि को भी वह छोड़ नहीं सका। मान और अहकार का प्रत्यक्ष वर्षन तो बाहुबली ने अपने ही जीवन में किया। स्वय गुरु से बीक्षा महीं ली, भरत की पृथ्वी पर सचरण न करना पड़े इससिए एक वर्ष तक एक ही स्थान पर मात्र दो तलबी पर खड़े हुए उन्हें कितन कायोस्सर्ग तपस्या में भी अहकार का सस्य चुमता रहा।

- बाहुबली जनता के मन में कीयं और तपस्या की संगुलित सूति के क्य में प्रतिक्तित हैं।
- राखाओं के लिए ने धीर-गम्भीर-नीरल के बादसे हैं।
- साबुओ के लिए उनंकी अदन्य काबोलार्ग मुद्रा अनुकरणीय है ।
- विशिष्यों के लिए उनकी विशासतां, जनका सीदार्थ और उनकी बाड्यात्यिक दिक्यता हुदय में उतारने की वस्तु हैं। कीयल मामवी लताओ या पिप्पली-लतिकाओं द्वारा पारीर का जाच्छादन, कुक्कुट संपी की बाँबियाँ और वन के समस्त प्राणियों का बासपास निर्मय संवरण—तब कुछ, जो कला के लिए बोछनीय है, बाहुबली-मूर्ति की कल्पना में समाहित है।
- साहित्यकारों के लिए इससे अधिक मनोरम कथानक, इससे बढा रोमांच, नाटकीय तत्त्वों का इतना गहन समावेश, भावनाओं का वात-प्रतिवास और रसो का परिपाक अस्यत कहाँ मिलेगा?
- बाहुबली ससार के उन आदिपुरुषों में हैं जिन्होंने आत्मगौरव के सिए, अपनी
  भूमि की स्वतन्त्रता के लिए, सम्राम किया और युव-युगान्तर के सिए
  स्वाधीनता के महत्त्व को स्थापित किया।
- बाहुबली प्रतीक हैं बाध्यात्मिकता के उन बहुरसी रूपो के, जो स्थूल के माध्यम से सूक्ष्म की ओर, गोचर से अगोचर की ओर, और इन्द्रियो के सयम से इन्द्रियातीत आत्मा के दर्शन की ओर अग्रसर होते हैं।

विगम्बरत्व की इतनी बड़ी साहसिक कल्पना इन्हीं भगवान बाहुबसी के बरित्र के माध्यम से जन-जन मे प्रतिष्ठित हो पाई। और, बाहुबसी की ऐसी विद्याल विश्वन्यर मूर्ति का निर्माण करना दसवीं बताब्दी के प्रतापी महापुरुष सेन्त्रथित और अमात्य बामुण्डराय के लिए समभव हुआ, जिसे जैन तथा जैनेतर जनता में, जन-जन में आदर-सम्मान प्राप्त था।



## श्रवराबेल्गोल मे वाहुबली की मूर्ति-प्रतिष्ठापना

#### वामुण्डराय का आध्यात्मिक रोमाच

सम्राट् भरत से लेकर सम्राट् चन्द्रगुप्त तक के प्राचीन इतिहास को भगवान आदिनाय के धर्मचक्र की जो जय-यात्रा निरन्तरता प्रदान करती है, उसके गमन-चिह्नो की लीक श्रवणबेल्गोल की चन्द्रगिरि पहाडी के शिखर तक पहुँची। वहाँ चन्द्रगिरि के सामने ही है विन्ध्यगिरि। लगभग तेरह शताब्दियो बाद कर्णाटक के परम तेजस्वी राज-पुरुष महामात्य चामुण्डराय ने विन्ध्यगिरि को विद्य का धर्मतीर्थ बना दिया—भगवान बाहुबली की विशाल और अनुपम मूर्ति की प्रतिब्हापना द्वारा।

नेभिजन्द्र सिद्धान्तजकवर्ती कृत 'गोम्मटसार जीवकाण्ड' की मन्दप्रबोधिनी टीका की उत्थानिका मे उत्लेख है और इतिहास साक्षी है कि जामुण्डराय ने अपनी वीरना और प्रतिपक्षी नरेशो से सफलता पूर्वक लोहा जेने के कारण अनेक उपाधियाँ प्राप्त की। उनमे से तीन का उल्लेख दुर्गों पर जढाई करके सन्नु को समूल उखाड फॅकने के यश से सम्बन्धित है 'रणग्ड्गसिंह', 'बीर-कुल-काल-दण्ड' तथा 'मुज-विकम'।

युद्ध के मैदान मे रणवीशल दिलाकर नोलम्ब नरेश को पराजित करके 'वीर-मार्तण्ड' की उपाधि प्राप्त की ।

पराक्रमी शत्रु बज्जल को खेडक-युद्ध में हराकर 'समर-धुरन्धर' की पदवी स्मिजित की। इसी प्रकार 'समर-परमुराम', प्रतिपक्ष-राक्षस', 'क्षटमाणि', असहाय-पराक्रम', आदि अनेक उपाधियों की पृष्ठभूमि में चामुण्डराय के पराक्रम, शौर्य, रणनीति और मित्र-नरेशों की तत्पर सहायता की कथा गुम्फित है। महाबलय्य का यह पुत्र अपने बश की परम्परा की कीर्ति को चार चौद लगा गया।

नोलंबो, चालुक्यो और बज्जलो की लोभ-लालसा की दृष्टि जैन धर्मावलम्बी गग-नरेशो के राज्य पर सदा लगी रहती थी। यह चामुण्डराय के शौर्य और रण-कौशल का प्रताप था कि विरोधियों को बारबार पराजय सहनी पडी। वामुण्डराय ने धर्म-यताका को सदा ऊँचा रखा।

वामुण्डदास ने अपनी शन्ति, वर्मभावना, सत्वनिष्ठा, जैनममें के प्रति अट्ट श्रद्धान और जिनशासन-प्रभावना के कारव, जो उपाधियाँ प्राप्त की, वे हैं ' सम्य-क्लरत्नाकर, जीवाभरण, मुणस्त-मूक्ण, देवराज ।

वामुण्डराय के गुर्द नेमियन्द्र परम तपस्वी और अनाव ज्ञानी से । उनकी कृपा से ही वामुण्डराय को गुल्किकायज्जी के दश्रेन हुए। गोम्मटेश्वर की प्रतिमा का अधिषेक सम्मन्त हुआ और वामुण्डराय अहकार के कवाय-अध्य से बच गये। यह कथा आगे दी है।

उत्कट शीर्य के साथ मृदुता और निरिभिमानता के समागभ का पाठ गुरु नेमिचन्द्र सिद्धान्तवकार्ती ने चामुण्डराम को शास्त्रज्ञान के साथ-साथ प्रवास ।

ने सिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती एक दिन जब कर्म सिद्धान्त के प्राचीन प्रत्य चवसा का अध्ययन कर रहे थे तो चामुण्डराय गुरु के दर्शनों को उनके पास पहुँचे। गुरु ने चामुण्डराय को देखते ही उस प्रन्य को बन्द करके एक ओर रख दिया। चामुण्ड-राय को शास्त्रज्ञान में गहरी रुचि थी। उन्होंने गुरु से पूछा—

"मुनिवर! आप किस शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे ? आपने उसे उठाकर रस

दिया। कृपा करके मुझे बतायें इसका विषय क्या है।"

गुरु ने कहा, "वामुण्डराय, यह इतना कठिन विषय है, इसका इतना विस्तार है कि तुम्हारी समझ मे नहीं आयेगा। अभी तुम इस ज्ञान के अधिकारी नहीं

हुए।"

चामुण्डराय ने गुरु से प्रार्थना की कि सिखान्त के गहुन विषयों की उसे शिक्षा दें। उसके लिए सिद्धान्त-विषयों का सार इस प्रकार लिख दें कि विषय मक्षेप में समझ में आ जाये। गुरु ने चामुण्डराय के लिए 'पंचसंग्रह' नाम का ग्रन्थ प्राकृत भाषा में रच दिया। वह षट्खण्डागम के छह खण्डों का सग्रह हैं, उनका सार दिया गया है। गुरु की अपने इस शिष्य गोम्मट पर इतनी कृषा थी कि उक्त प्रन्थ का नाम ही उन्होंने 'गोम्मटसार' रख दिया। ग्रन्थ की अनेक वाथाओं में गोम्मट शब्द का प्रयोग किया, जहाँ उसके अर्थ का सकेत गोम्मटराय अर्थात् चामुण्डराय की ओर हैं—

गोम्मदसगहपुत्त, गोम्मदिसहरवरि गोम्मदिजणो य । गोम्मदरायविभिम्मिय, विस्त्रमकुषकुटिक्रणो जयर ॥ कर्मकाण्ड, 968

चामुण्डराय स्वय शास्त्रज्ञानी हो यथे, उनके अपने रचे ग्रन्थों के नाम भी प्रचलित हैं.

(1) वीरवातगढी गोप्पटसार की कल्लढ मे टीका जो अभी तक अनुप-सब्ध है। इस प्रकार की एक टीका केशव वर्णी द्वारा भी रची गई है। (2) चारित्रसार।

(3) त्रिल्लाविक्रमाकापुरुववरित (63 महापुरुवो की जीवन-माचा जिसमें 24 सीर्थकर भी सम्मिलित हैं।) कन्नड वर्ष का यह प्राचीन नमूना है। कन्नड भाषा को आधुनिक आधार देने वाले साहित्यकार चामुण्डराय हैं।

## गोम्मटेइवर की मूर्ति-निर्माण की कथा

भगवान बाहुबली की मूर्ति के निर्माण की कथा अत्यन्त जमस्कारी है। कहते हैं
कि चामुण्डराय की माता कालला देनी ने मुनियों से सुन रखा था कि उत्तर भारत
में तक्षशिला के समीप पोदनपुर में भगवान बाहुबली की विशास मूर्ति है, जिसके
पित्र दर्शन आत्मा को परम शान्ति देते हैं। किन्तु उस मूर्ति के दर्शन बहे
भाग्य से होते हैं। न मालूम माता के हृदय में क्या भागना हुई कि उन्होंने बह दृढ़
निश्चय कर लिया कि बह पोदनपुर की उस मूर्ति का दर्शन बक्वय करेंगी। उन्होंने
अपने पुत्र चामुण्डराय और पुत्रवधू अजिता देवी के समक्ष यह भागना प्रकट की।
आज्ञाकारी पुत्र ने तत्काल निर्णय किया कि वह जल्दी ही प्रबन्ध करेंगे कि माता
को पोदनपुर ले जामें और मगवान बाहुबली की उस अद्मुन विशाल प्रतिमा का
दर्शन करायें, स्वय भी कृतकृत्य हो। तत्काल ही याता का प्रबन्ध करना इसलिए
और भी आवश्यक हो गया कि माता की प्रतिज्ञा थी कि जब तक वे उस मूर्ति के
दर्शन नहीं करेंगी तब तक दृध का आहार ग्रहण नहीं करेंगी।

भिन्त-भाव से गर्गद गाता, पुत्र और पुत्रवध् भगवान बाहुबली की याता के लिए निकल पड़े। साथ मे गुरु आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचवर्ती थे। अपनी राजधानी तलकाड से चलकर कई दिन की यात्रा के उपरान्त श्रवणवेलगोन के स्थान पर पहुँचे और वहाँ विश्वाम किया। वही एकाएक रात को चामुण्डराय को स्वप्न हुआ। स्वप्न में कूष्माण्डिनी देवी ने, जो बाइसर्वे तीर्थंकर नेमिनाथ की शासन-देवी हैं, दर्शन दिया और कहा—

"अयथ होगी तुम्हारी पोदनपुर की याजा, बस्त । क्योंकि वहाँ बाहुबजी-मूर्ति के दर्शन नहीं हो सकेंगे। उसे तो कुचकुट सर्पों ने पूरी तरह से आच्छादित कर रक्षा है।"

स्वप्न में ही चामुण्डराय अचीर हो गये। देनी ने उन्हें बादवासन दिया और कहा-

"तुम्हारी मातृ-मन्ति से मैं प्रसन्त हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारी माता की यहीं बाहुबली की विशाल मूर्ति के दर्शन करवा दूंगी। क्यानपूर्वक विधि सुनी। प्रात. सूर्योदय द्वोते ही स्नान-क्यान करके तुम यहाँ जिस पहांची के तल में विश्वाम कर रहे हो, उत्तके शिखर पर बढ़ो और बहाँ से सामने की बडी पहांड़ी के शिखर पर



4 कूष्मान्डिनी देवी (चन्द्रगिरि पर)



5 त्यागद बहादेव स्तम्म (बाब मे स्थित) [भा० पु॰ स०, नई दिल्ली]

अविदासाम से सीने का एक तीर कोनो भीर देशी कि गया होता है।

अन्तर की निर्मेत नाबनाओं का वह तुनेत और यह प्रताप कि वही स्वर्ण पामुख्याओं की माता की भी तुआ और उनके कुर नेविषमा विकास्त्रणकारी को भी।

वनने दिन प्रातःकास कामुक्त राज ने जब किसिक्त निनक्त मान से तीर छोडा तो आक्ष्य का दिकाना न रहा कि साननेवासी पहाडी की बद्दान की परतें पिरने सबी और अववान बाहुबकी की वृद्धि का नस्तक-बाम स्वतः स्पष्ट होने कना । जब प्रका उठा कि प्रवेत-पावाल की परतों को हटाकर सूर्ति को आकार देने वासा विस्ती कीन हो ?

## शिल्पी की खोज त्यागद ब्रह्मदेव

कहा जाता है कि चामुण्डराय ने राज्य के प्रधान शिल्पी अरिष्टनेसि की बुसा-कर अपना अभिग्राय बताया कि धनवान बाहुबली की विशास प्रतिमा का निर्माण कराना है जिसके लिए सहायक कुशस शिल्प्यों की खोज बावक्यक हीती। सूर्ति की विशासता की कल्पना देने के लिए चामुण्डराय ने शिल्पी को अपनी माता के मन में उत्पन्न बाहुबली-दर्शन की उत्कट अधिलाधा का प्रधा बतलाया और कहा कि उत्तर भारत में तक्षशिला के निकट प्राचीन पोदनपुर नगर में महाराज भरत ने जो पन्ने की प्रतिमा निर्मित करायी थी, वैसी विशास यूर्ति यहाँ विन्व्यविदि पर निर्माण करनी है।

चामुण्डराय ने शिल्पी को वह पाषाण-शिकार भी दिललाया जहाँ स्वप्न-निर्विष्ट विधि से छोड़ा गया तीर पहुँचा था। शिल्पी ने विकथिनिए के उस शिकार की अंको-ही-आंको ने नाप लिया और मूर्ति की विसालता का अनुमान मन में बैठा लिया।

' इतनी विशास मूर्ति के निर्माण में तो बहुत समय संग जायेगा", शिल्की ने मन-ही-मन सोना। "और, इतने नहान् उपक्रम का पारिश्रमिक चामुण्डराय क्या देंगे ?" यह प्रक्त भी उसके अन्तस् में बार-बार उठ रहा का।

"म्या सोच रहे हो, अरिक्टनेमि," चामुक्डराय ने अभीर होकर पूछा। "क्या यह निर्माण तुमसे हो नहीं प्रायेका? या सोचते हो कि इसका पारिश्रमिक क्या होगा?"

"हो स्यो नहीं वायेगा, स्वामी । किन्तु सममुन, वारिश्रमिक की राक्षि मता पाना दतना कठिन समता है कि मच में दुविका उत्पन्त होती है," शिल्पी वे अपनी कठिनाई स्पष्ट कर ही ।

"दुविधा छोडी, शिल्पी ! कही क्या चाहते हो ?"

जिल्पी ने निश्वक होकर कहा--"इस खिला में हे सूर्ति का स्पूस आकार कोट सूँगा। फिर सूर्ति के निर्माण में जिल्ला पायस्य क्रेंटला जायेगा, जिल्ली पायाय- खण्ड गिरते जायेंगे, और यूर्ति की अव्यता को उकेरने में छैनियों से जो शिला-कण और चूर्ण विखरते जायेंगे, उन सबको इकट्ठे करते जाना होगा और जिस माझा में पाषाण खण्ड और क्षरण इकट्ठा हो जायें, उतनी तौल का स्वर्ण युक्ते प्राप्त हो।"

चामुण्डराय बादवत हुए। प्रसन्न मन बीले --"स्बीकार है।"

बात पक्की हो गई और प्रधान-शिल्पों ने अपने अधीन बनेक शिल्पियों तथा अभिकों को काम पर लगा दिया। चामुण्डराय पहाडी की क्रपरी ढलान पर प्रति-दिन एक निश्चित स्थान पर आकर बैठते और शिला से काटे-छाँटे गए पाषाण-सण्डों की तौल करवाकर लिखवाते जाते। धीरे-धीरे इतना देर इकट्ठा हो गया कि चामुण्डराय को शिल्पों से कहना पड़ा कि अभी जितना देर इकट्ठा हो गया है, उतने का स्वर्ण वह ले जाये। आगे भी जैसे-जैसे काम बदता जाये वह हाय-के-हाथ अपना पारिश्रमिक लेता रहे।

पहली पारी के सोने का ढेर लदवा कर शिल्पी अपने गाँव आया और जैस ही वोनो हाथों में उठाये पहले ढेर को अपनी माँ के आगे रखने लगा, कि उसके हाय जड हो गये, जकड गये, और सोने के ढेर से अलग न हो पाये। शिल्पी पर आतक छा गया, वह पीडा से कराहने लगा। माँ आचार्य महाराज के पास दौड़ी गई, दर्शन किये, समाधान माँगा, और घर वापिस आकर बेटे से कहा — "वेटा, यह सोना तुम्हारे हाथों से नहीं जिपका है, यह भार तुम्हारे मन और हृदय पर जड हो गया है। तू देखता नहीं कि एक बेटा अपनी माँ की भनित-भावना से हिंबत होकर परम पूज्य भगवान बाहुबली की विशाल मूर्ति बनवा रहा है, सोने-चाँदी के संग्रह की भावता से अपने मन को मुक्त कर रहा है, और एक तू है कि लोभ-भरे मन से अपनी माँ को भगवान की मूर्ति बनाने की मजदूरी सोने के रूप में दे रहा है। तेरा मन पड़ा हुआ है आगे आने वाले सोने के ढेरो में। बेटा । तू ही बता, तेरा उद्धार कैसे होगा?"

मां की बाणी की पिवत्र भाव-धारा ने किल्पी के मन को एक क्षण में झक-होर कर निर्मल कर दिया। उसके लक्षु बहने लगे। दोनो हाथ सोने से मुक्त हो गये और हृदय लोभ से मुक्त हुआ। जामुण्डराय तो सोना देते ही रहे, किन्तु शिल्पी असपत्थर नहीं तराश रहा था, भगवान बाहुबली की भूति रच रहा था। यही क्षण था जब उसे गोम्मटेश्वर के मुख, होठ, नेल और उनकी उस दिव्य मुस्कान को रूप देना था जो करुणा, आशीष और कल्याण की निर्झिरणी है। पिवत्र मन ने उसके शिल्प को दिव्य आभा से मण्डित कर दिया। हृदय में बसी अक्ति ने पाषाण पर चलने वाली हथीडी और छैनी के उकेरो को कमल-दल की कोमलता से स्रभित कर दिया।

धन्य हो गया शिल्पी, धन्य हो मये नामुण्डराय, और युग-युग के लिए कृतार्थ हो गया भारत का शिल्प-वैभव जो दर्शनाचियो को अमरत्व का बोध देता आ रहा है।

जिस स्थान पर बैठकर चानुण्डराय किल्पियों की पारिश्रमिक और श्रमान-प्रस्त व्यक्तियों को दान दिया करते थे, जिस स्थान पर जैन धर्म की खदार सस्कृति ने कर्नाटक की बनता से प्रचलित कहादेव की उपासना को अपनस्य ही नहीं दिया, उसे जिन-कासन की रक्षा के दायित का देवता बनाकर स्तम्म-वीर्ष पर जासन भी दिया, वह स्थान आज 'त्यागद बहादेव' के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं स्वयं चामुण्डराय ने बहा-स्तम्ब का निर्माण करा दिशा था। इस स्तम्म को आचार्य महबाहु द्वारा दक्षिण प्रान्त में लायी गयी सार्वभीम जैन सस्कृति की सामध्यं प्राप्त हुई। यही कारण है कि यह स्तम्म अलीकिक बमत्कार का साक्षी हो गया। यह अधर में स्थित है। एक समय था जब लीखेंगांकी स्तम्म के तीचे से आर-पार कमाल निकालकर बमाक दिशा प्रस्ति है।

जैन आचार्यों की इस दूरदिक्ता के लिए, उनकी समन्वय भावना के लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि अहिंगा और अने कान्त के सिद्धान्त के बल पर उन्होंने जैन स्थापत्य में बह्यदेव को समाविष्ट कर लिया। कर्नाटक में प्राय प्रत्येक बढ़ी जिन बसदि, प्रत्येक बड़े मिस्दर, के सामने मानन्तम्भ है, मानस्तम्भ पर बह्यदेव की मृति निर्मित है। बह्यदेव घोड़े पर विराजमान हैं। उनके दायें हाथ में फल है जो उनकी कृपा-भावना का प्रतीक है। उनके बायें हाथ में चाबुक है जो घम से विमुख होने बालों के लिए दण्ड विधान का प्रतीक है। उनके पाँच में खड़ाऊँ हैं जिसका अभिप्राय है कि मन्दिर की पविव्रता का वह आदर करते हैं। कर्नाटक की जनता जब अपने इस देवता को मानस्तम्भी पर देखती है—एक-से-एक बड़े और ऊँचे मानस्तम्भी पर, जिन्हें जैन राजपुरषों, सेट्टिथों (श्रीष्ठियों) और धनवानों ने स्थान-स्थान पर बनवाया है—तब वह जैन मन्दिरों को अपना समझती है और सोचती है कि जिस तीर्थंकर-धमंं की रक्षा ब्रह्मदेवता घोड़े पर चढ़कर स्थय करते हैं, जो अत्याचारियों को दण्ड देने के लिए चाबुक हाथ में लिये हुए हैं, उन धमं-स्थानों को सुरक्षित रखना, उन्हें सकट से बचाना प्रत्येक स्वी-पुरुष का कर्त्तंच्य है।

यही कारण है कि कर्नाटक के जैन मन्दिरों को समय की लीला ने कितनी ही अति पहुँचायी हो, धार्मिक सहिष्णुता ने उन्हें सुरक्षित रखा।

त्यागद बहादेश विज्ञ्यांगिरि के शिखर पर निर्मित गोम्मटेश्वर की मूर्ति का मुखमण्डल आज एक हथार साल से निकार रहे हैं। कैसी अनुपन है वह मूर्ति !

भगवान बाहुबली के दर्जन साक्षात्कार का पुलक

प्रकृति की भरपूर वर्षिका और क्षेत्रीय सुषमा के लावव्य से मनोरम भवण बेल्गोल का परिवेश इतना मोहक है कि याती मन्त्रसुग्ध सा बढे चला जाता है। तीलगिरि के वृक्षों की अपूमती कतारें, हरे-भरे खेत, स्यामल-स्वेत मेच, वने अंगल, नारियल और सुपारी के पेड, लॉग और चन्द्रन की सुरित्र से बहुकते बन-प्रान्तर अन्यन कही हैं?

श्रवणवेल्गोल की इस विन्ध्यियि पहाडी का स्वानीय नाम दोडवेट्टा है जिसका वर्ष होता है बडी पहाडी। यह समुद्रतल से 3347 कुट उसर है और नीचे के मैदान से 470 कुट ऊँची है। शिखर पर पहुँचने के लिए लगभग 650 सीढ़ियाँ हैं। ऊपर समतल चौक घेरे से घरा है। घेरे के बीच में छोटे-छोटे तलघर हैं जिनमें अनेक जिन प्रतिमाएँ सुरक्षित हैं। घेरे के चारों बोर कुछ दूरी पर भारी दीवार है जिसमें कहीं-कहीं प्राकृतिक शिलाएँ भी उसका भाग बन गई हैं।

चौक के ठीक बीचों-बीच उत्तरमुख स्थित है भगवान बाहुबली की विश्व-चन्छ विशाल मूर्ति—दिगम्बर, निविकार, कायोरसर्ग मुद्रा मे । श्रवणबेल्गोल की ओर बढते हुए 15 सील की दूरी से ही यह मूर्ति दिखाई देने लगती है और जल्दी से जल्दी पहुँच जाने की भावना हृदय को आनन्द-विभोर किये रहती है । मूर्ति की विशालता का अकन पुराने ग्रन्थों में हाथ और बगुलियों के माप से दिया हुआ है।

पूरे पर्वत-खण्ड में से इतनी विशाल मूर्ति का आकार कल्पना में उतारने और भारी हपौडी तथा छीनियो की नाजुक तराश से मृति का अग-अग उकेरने का काम जितनी एकावता और सयम-साधना से हुआ होगा, इसकी कल्पना करने पर रीमाच हो उठता है। नुकीली और संवेदनशील नाक, अर्थनिमीलित ध्यानमग्न नेत्र, सौम्य स्मित ओष्ठ, किंचित बाहर को निकली हुई ठोडी, सुपूष्ट कपोल, पिण्डयुक्त कान, मस्तक तक छाये हुए घुषराले केश आदि, इन सभी से दिव्य आभा बाले मुख मण्डल का निर्माण हुआ है। बलिब्ट विस्तृत पृष्टभाग का कलात्मक निर्माण, बाठ मीटर चौडे बलशाली कन्धे, चढाव-उतार रहित कूहनी और घुटनी के जोड़, सकीर्ण नितम्ब जिनकी चौडाई सामने से तीन मीटर है और अस्यधिक गोल है, ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मृति को सतुलन प्रधान कर रहे हो। भीतर की और उके ने गई नालीबार रीढ, सुदृढ़ और अंडिंग चरण, सभी उचित अनुपात मे मृति-कला की उन अप्रतिम परम्पराओं की ओर सकेत करते है जिनका शारीरिक प्रस्तुति से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि तीर्थंकर या साधु का अलीकिक व्यक्तित्व केवल भौतिक जगत की कोई सता नहीं, उसका निजस्य तो आध्यारिमक तल्लीनता के आनन्द में है। त्यान की परिपूर्णता निरायरण मानता से है। सुद्दु निश्चय, कठोर साधना और बात्म नियन्त्रण की परिश्रायक है सहसासन-मुद्रा ।

इस दिगम्बर मूर्ति की तग्तता के सम्बन्ध में गौधीयुग के जिल्लक और साहित्य-सर्जंक काका कालेलकर के मार्गिक छब्कार हैं '

"सासारिक जिण्टाचार मे फसे हुए हम ज्झ यूर्ति की ओर देखते ही सोचने लगते हैं कि यह मूर्ति नग्न है। लेकिन क्या नग्नता बास्तव मे हेय है ? अत्यन्त



विस्थानि भीर कल्यासी सरोवर का विहसम इक्य
 सि० पु० स०, मैसूर



गोम्मटेश्वर बाहुबली



8. गुल्लिकायजी, एक रेखाकन



9 चंबरधारी यक्ष (बाहुबसी-मूर्ति के पाद-पादवं से)
[भा० पु० स०, नई दिल्ली]

अवस्थित है ने वार्ष ऐसा होता तो प्रकृति की बी हतक सिए शक्या असीर । यून नीं पहते हैं। बबु-मंबी भी नों ही पहते हैं। महति के साब-विश्वकी एकता बनी-हुई है ने शिशु भी नमें पहते हैं। छनकी अंपनी नन्नता में सच्छा नहीं संपती । उनकी ऐसी स्वामाधिकता के कारल ही हुने भी उनमें लक्षा जैसी कोई बीच नहीं विसाई वेती । सर्वा की कत बाने कीजिए । इस सूर्ति में कुछ भी बक्तील, बीभरसं, बुलुन्सित, अक्षोत्रम बौर अनुनित लंगता है-ऐसा किसी भी मनुष्य का अनुभव नहीं । इसका कारण क्या है ? यही कि नम्नता एक ब्राइतिक स्पिति है । मनुष्य ने विकारीं की बारमसास करते करते अपने मन की इतना अधिक विकृत कर लिया है कि स्वभाव से सुन्दर नम्नता उससे सहन नहीं होती । दोष नम्नता का नहीं, अपने कृतिम जीवन का है। बीमार मनुष्य के आगे पके फल, पीस्टिक मेवे या सारिवक आहार स्वतन्त्रतापूर्वक नहीं रखा का सकता। यह बीच साच पदार्थ का नहीं, बीमार की बीमारी का है। यदि हम नम्नता की किपादे हैं तो मनता के दीव के कारण नहीं बल्कि मनुष्य के मानसिक रोग के कारण । नगनता छिपाने में नग्नता की लज्जा नहीं है। यरन् उसके मूल मे विकारी मनुष्य के प्रति दबाजाब है, उसके प्रति सरक्षण-वृक्ति है। ऐसा करने में जहाँ ऐसी श्रेष्ठ भावता नहीं होती, वहाँ कोरा वम्भ है।

परन्तु जैसे बालक के सामने नराषम भी शान्त आँर पिनंत्र हो जाता है, वैसे ही पुण्यारमाओं तथा बीतरागों के सम्मुख भी मनुष्य, बान्त और गम्भीर हो जाता है। जहाँ प्रव्यात है, विव्यता है, वहाँ ही मनुष्य बिन म होकर मुद्ध हो जाता है। यदि मूर्तिकार चाहते तो माध्यी जता की एक शासा को लिंग के अपर से कमर तक ले जाते और नग्नता को डकमा जसमय न होता। लेकिन तथ तो बाहु-बली भी स्वयं अपने जीवन-वर्शन के प्रति विद्रोह करते प्रतित होते। जब बालक सामने बाकर नंगे लड़े हो जाते हैं, तब वे कास्थायमी इस करती मूर्तियों की तरह अपनी नग्नता छिपाने का प्रयत्न नहीं करते। उनकी निरावरणसंग्र ही जब उन्हें पवित्र करती है, तब दूसरा बावरण उनके लिए किस काम का निरावरणसंग्र ही जब उन्हें

व्यानमन्त होते हुए भी मुखमण्डल पर अलकते स्थित के अंकन में मूर्तिकार की महत् परिकत्यना और उसके कला-कीशल की चरम अंध्व्या के बर्धन होते हैं। सिर और मुखाइति के अतिरिक्त, हाचों, उंगलियों, नलों, पैरो तथा एडियो का अंकन इस कठोर हुर्यम पट्टान पर जिस बक्ता के साथ किया गया है, वह आक्ष्यों की वस्तु है। सम्भूषे अतिमा को बास्तव में पहाडी की अँचाई और उसके आकार-प्रकार से संतुलित किया है। परम्परागत मान्यता के अनुसार, पर्वत की जिस भोटी पर बाहुबली ने संपद्धपरण किया था वह पीछे की और विद्यमान है, और आज भी इस विद्याल अतिमा के पैरों और पावशे के निकट आधार प्रदान किये हुए है, अन्यथा यह प्रतिमां और भी अँची होता। शिलाखण्डो में चीटियों जावि की बीवियाँ खंकित की नयी हूँ और कुक्रेक में से सपों को निकसते हुए बकित किया गया है। इसी प्रकार दोनों ही और से निकलती हुई गांधवी सताओं को गाँव और जांचों से लिएटली और कन्यों तक वढ़ती हुई खंकित किया गया है, जिनका अन्त पुष्पों या बेरियों के बौर-मुख्डों के रूप में होता है। गोम्मेटक्वर के घरण जिस पादबीठ पर हैं वह पूर्ण विकसित कमल-एप से है। कायोत्सर्ग-मुद्रा में गोम्मटेक्वर की इस विशास वस्तुक्त भव्य प्रतिमा के योगो हाथ चुटनो तक लटके हुए हैं। दोनों हाथों के अंगूठे भीतार की ओर मुद्रे हुए हैं मानो सब कुछ अन्तिन्छ्ठ है, सब कुछ सहज-स्वाभाविक और स्वत:स्फूर्त है।

विस्मयकारी है समूचे सरीर पर दर्गण की भौति जमकती पाँकिश, जिससे
भूरे-श्वेत ग्रेनाइट प्रस्तर के दाने जालोकित हो उठे हैं। ऊँचे पहाडी शिखर पर
खुने जाकाश में स्थित प्रतिमा को घूप, ताप, शीत, वर्षा, घूल, और आंधी के यपेड़ों
से बचाने में इस पाँकिश ने रक्ता-कवच का कार्य किया है। यह ऐसा तथ्य है जिसे
इस प्रतिमा के निर्माताओं ने भली मौति समझ निया था। ऐलोरा और अन्य स्थानो
की गोम्मट-प्रतिमाओ से भिन्न, इस मूर्ति की देह के चारों ओर संपिन लताएँ बढ़े
ही सबै कौशल के साथ अकित की गयी हैं। उनके पल्लव एक-इसरे से उचित
आनुपातिक दूरी पर इस प्रकार अकित किये गये हैं कि उनसे प्रतिमा की सभ्यता
कम न हो।

किन्तु शिल्पी का मानव-प्रयत्न कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सका, अत अहकार के उच्छेद के लिए कलाकार ने मृति की एक अगुली को उसके अनुपात से छोटा बनाकर जानबूसकर ही अपनी लब्दता का परिचय दिया है।

गोम्मटेश्वर-द्वार की बाई ओर एक पावाण पर शक सबत् 1102 का शिलालेख है जिसमें कन्नड कवि बोप्पण पण्डित ने मूर्ति की कला पर मुख होकर कहा है .

भतितृगाकृतियाबोडागवबरोल्सीन्वय्वंमीन्नरथम् नृतसीन्वय्वंमुमागे असतिहायसामायदीन्नरथम् । नृतसीन्वय्वंमुमूज्जितितायम् तन्त्रस्मि निन्द्रवृद्धं कितिसम्पूरुयमो गोस्टेडवर्जनम्बीक्रयसारमीयम् ॥

"जब मूर्ति आकार से बहुत ऊँकी और बड़ी होती है तब उसमें प्राय सौन्दर्य का अभाव रहता है। यदि बड़ी भी हुई और सौन्दर्य-बोध भी हो तो उसमें देवी प्रभाव का अभाव सटकता है। सेकिन यहाँ तीनों के मेल से ससार द्वारा पूजित गोम्मटेफ्वर की छटा अपूर्व हो गई।"

मूर्ति के बर्शनो का सीभाग्य जिसे भी मिलता है वह अलौकिक पावनता के प्रभाव से पवित्र हो जाता है। जांबों टकटकी बांधे स्त्रम्भित, हृदय गद्यव, शरीर रोमांबित और भावनाएँ सान्ति के अजस यवाजल से अक्षालित हो जाती हैं।

सोतसूची सदी का एक दूसरा चितालेख कंगीक 516 वर्तनाची की जाव-विभोर स्थिति का कर्जन इस रूप में करता है---

> वावि सीर्वेद कीसविषु, हासुनीसनी, इतु कपूतवीसकी, वषु वंगे नदिनी, सुंगमावित, दंशु कंनसम्बोरिको, इतु ध्रंगवनी, इतु म्यंगारतीटमी समि, सिंग या स्वित, समिने वसे, सीर्थ वसे सीर्थ कथा कथा कथा ।

अर्थात् यह क्या कोई वाक्त सरोवर है, दूब से भरा कुछ है, या परिपूर्ण बसूत-कुछ है ? क्या यह नगा है ? तुनभद्र है ? मगलागोरी है ? इसे बुन्दावन कहें वा म्युगार विहार ? सदा सर्वदा जय हो इसकी, चिर अयवन्त हो तुम !

### अभिवेक की अन्त कथा

मूर्ति-निर्माण के उपरान्त स्वभावत वामुण्डराय के मन में मूर्ति के अभिषेक की भावना जागी। ऊँचा मचान बनवाया। दूष के सहस्रो कलक मगवाये गये। चामुण्डराय का प्रभाव, अधिकार और साधन असीम थे। एक बुढ़िया जो प्रति दिन मूर्ति का निर्माण देखती थी और गोम्मटेडवर को नमस्कार करती रहती थी, उसके मन में भी इच्छा जागी कि वह भी भगवान के अभिषेक का पुष्य प्रण्य करें। फल की एक छोटी कटोरी (गुल्लिका) में इस बुढ़िया माई (अज्जो) ने दूष भरा और चल पडी अपनी मनोकामना पूरी करने। मूर्ति के पास पहुँच तो नहीं चाई पर उसने लोगों से बहुत अनुनय-चिनय की कि थोडा-सा ही तो दूध है, जल्दी से चढ़ा देगी। लेकिन किसी ने उसकी बात न सुनी। वह कई दिन इसी तरह बाती और निराश लौट जाती।

अभिषेक के लिए वामुण्डराय पहाडी की चोटी पर पहुँचे और कृष के कलशों से अभिषेक करना प्रारम्भ किया। जय-जय की व्यति के बीच वे क्लका पर कलशे अगवान बाहुबली की मूर्ति पर डालने लगे। न जाने कितने कितने कलस पूर्ति पर डालने लगे। न जाने कितने कितने कलस पूर्ति पर डाले गये, कित्तु सारा दूज मूर्ति की नामि तक ही पहुँच पाया। नीचे तक पाँच का प्रक्षालन नहीं हो पाया। अयल करके जब वामुण्डराय अक्षीर हो गये, तो उन्होंने गुच नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती से परामर्ख मौना। चुच ने कहा— "देखों, यहाँ यह सीणकाय बुढ़िया प्रकट हुई है। उसके हाच में दूध से मरी हुई छोटी-सी एक कलबी है (जो वास्तव में बवेत गुल्लकेय कल वय सोकला भाग है)। उसे भी अभिषेक करने वो।"

भला, नया तो यह पात्र और कितना सा वह दूव ! किन्तु वय बुढ़िमा की ओर से अभिषेक प्रारम्भ हुना तो दूब मूर्ति के सारे करीर की प्रशासता हान पादतल तक पहुँच मया। चायुष्डराय के लिए यह पहले से भी खिखक काश्चर्य की बात भी । वेकिन काणान्तर में उनकी स्वय ही समझ में का क्या कि बास क्या हुई। बुद्या के क्या में सायद कोई देवी है जो कहना चाहरी है:

"वामुख्यराय, इतनी बड़ी मूर्ति का काविक्कार, असका निर्माण तुमने अपने पराक्रम से किया। दूध के सहस्रो कलकों के प्रशासन किया है। अपने यश की कामना तुम्हारे मन मे है। किन्तु सबित के इस सारे वास्वरण में तुम्हारे मन में है। किन्तु सबित के इस सारे वास्वरण में तुम्हारे मन में यह नहकार आ गया है कि तुमने कितना बड़ा काम किया है! अत: यह सब निष्फल है। मिनत की सफलता के लिए तो बुढ़िया की यह छोटी सी फल की कलशी पर्याप्त थी। जिसकी दृष्टि अगवान बाहुबली के चरणो की ओर है उस गुल्लिका का वृथ तो चरणो तक पहुँचना ही था। भगवान बाहुबली के मस्तका-भिषेक का पुण्य-फल सदा से यही रहा है कि मन में सयम की भावना आये, मद और अहकार गलित हो, और आडम्बररहित एकाग्रता में भिक्त सर्थिक हो! अहकार क्पी शल्य का उच्छेद किये विना स्वय बाहुबली को भी केवलजान प्राप्त नहीं हो सका।"

## गोम्मटेश्वर मूर्ति का माप

सन् 1871 ने मस्तकाभिषक के समय मैसूर शासन की ओर से मूर्ति का ठीक-ठाक नाप लिया गया था। वह इस प्रकार है—

|                                   | फुट | इंच |
|-----------------------------------|-----|-----|
| चरण से कर्न के अधोभाग तक          | 50  | 0   |
| कर्ण के अधोधाग से मस्तक तक (लगभग) | 6   | 6   |
| चरण की लम्बाई                     | 9   | 0   |
| चरण के अग्रभाग की चौडाई           | 4   | 6   |
| चरण का अगुष्ठ                     | 2   | 9   |
| पावपृष्ठ की अपर की गोसाई          | 6   | 4   |
| जया की अर्थ गोलाई                 | 10  | o   |
| नितम्ब से कर्ण तक                 | 24  | 6   |
| पृष्ठ-अस्यि के बचोभाग से कर्ण तक  | 20  | 0   |
| नाभि के नीचे अपर की चौडाई         | 13  | 0   |
| कटि की चौडाई                      | 10  | 0   |
| कटि और टेहनी से कर्ण तक           | 17  | 0   |
| बाहुमूल से कर्ण तक                | 7   | 0   |
| मसस्थल की चौडाई                   | 26  | 0   |
| प्रीवा के अद्योभाग से कर्ण तक     | 2   | 6   |

# विश्वनेत्रणील में बाहुबन्ती की मूर्ति-प्रतिष्ठायना 69 राजींगी की सम्बार्च 3 6 मध्यमा भी सम्बार्च 5 3 सनामिका की सम्बार्च 4 7 कर्तिव्यक्ता की सम्बार्च 2 8

अहं कार को स्थामने और विनय की शिक्षा देने वाले गुद्द वेमिचन्द्र सिद्धान्त-चन्दर्ती ने बाहुबली की मूर्ति का सफल अभिषेक करने वाली वृद्धा की मूर्ति स्थापित करने का परामर्श चामुण्डराय को दिया था। फलस्वक्य अवणवेल्गोल मे मगवान बाहुबली की मूर्ति के चरणों के पास जो आंगन है, उसके बाहर गुल्मि-कायज्जी की मूर्ति भी चामुण्डराय ने स्थापित करबायी।



खण्ड: चार

श्रवणबेल्गोल के शिलालेख ध्वनि और प्रतिध्वनि

# श्रवणबेल्गोल के शिलालेख इतिहास भौर संस्कृति के सवाद-स्वर

[कर्नाटक में बेनवमं और सस्कृति का ऐतिहासिक अध्ययन करने के लिए आए हुए चार सबस्यों का पूर्व-परिचित काल्पनिक वल]

पुराधिव् . हमने जिन महत्वपूर्ण किलालेकों का चन्द्रगिरि पर्वत पर अध्ययन किया है उनके सम्बन्ध में चर्चा कर सेना बावस्यक है ताकि हम अपने ज्ञान को कम-बद्ध सडी में पिरोते चर्ले।

बाग्जी मैंने प्रवत्न किया है कि शिलालेख जो अनेक भाषाओं में हैं—प्राचीन तमिल और कन्नड, वेसनु, गराठी और गलवालन में. ...

अनुमा . और, जनेक लिपियों में भी। तिमल की प्राचीन शिषि—प्रय-तिमल, कत्नडलिपि में सस्कृत भाषा और मराछी सावा, तथा मलयालम लिपि और नागरी लिपि में—ऐसे सभी विस्तासेख हुन भोनी ने यहाँ देखे हैं।

पुराविव् लिपि के बाधार पर लेकों का विश्लेषण करके देशा गया है। कलाड, मलयालम, तिमल व तेलगु लिपि के लेकों की छोड़कर 36 लेकों की लिपि देवनावारी है जीर 17 लेकों की महावली वा मुख्डी लिपि है जिसमें मानाएँ नहीं होतीं। केवल व बीर द की मानावों से काम क्साया जाता है बीर ज-ता, ट-ड, उ-ज तथा ब-म मे कोई भेद व्यवस्त महीं होता। यह व्यापारियों की कामक्साऊ लिपि होती है।

साम्बी: कुछ लेकों में यंजाब प्रदेश के पहाडी खेतों की टीकरी लिपि भी पाई बाती है।

भृतमा : इसका भर्य यह है कि अवणवेल्योल सारे भारत का पवित्र तीर्थ था, और जैन अंस्कृति भारत-ज्यापी थी। वाग्मीजी ने बहुत परिश्रमपूर्वक इन शिलानिकों को पंका है और बनुवा, फोटो हारा उनकी प्रतिकृति वि ती, इससे अञ्चयन में सुविधा ही नहें। अनुगा ' मैंने प्रयत्न तो किया है, किन्तु अनेक चित्र साफ नहीं बाये, क्योंकि शिसालेख पुराने पड गये हैं, बक्कर चिस गये हैं, यहाँ तक कि मिट भी गये हैं।

पुराबिद् : जो लेख टूट गये, इद्यर-उद्यर फेंक दिये गये, या अज्ञानतावश यहाँ के वहाँ जह दिये गये या विसुप्त हो गये---हमारी वह ऐतिहासिक सम्पदा, सांस्कृतिक जानकारी का वह कोच सदा के लिए क्षय हो गया, या फिर क्षत-विक्षत हो गया।

बामी यही कारण है कि अनेक शिलालेखों को ठीक-ठीक पढ़ना कठिन हो जाता है। कई खण्डित नाम इसीसिए पढ़ें जा सके बापूरे किये जा सके क्यों कि वे इतिहास-प्रसिद्ध नाम हैं जिनका ज्ञान पुराविद्जी को है। कई नाम आवायों के हैं जिनका परिचय अन्य स्रोतों से श्रुतज्ञजी को है।

भृतम एक बात जो विशेष सहायक हुई है, वह यह कि श्रवणवेल्पोस का पूरा परिवेश वार्मिक और सांस्कृतिक रहा है, जत जहाँ कुछ थोडा-सा भी पढ़ा गया और बागे-पीछे के सब्दों के कुछ अक्षर जी स्पष्ट हुए तो पूरे असन को समझने का प्रयत्न सम्भव हो जाता है कि किस राजा या सेना-पित के काल में कौन जावार्य थे और कौन किसका शिष्य था। आवार्यों और सांधुओं की गुरु-शिष्य पट्टावली शास्त्रों में दी ही है। समाधि-मरण, सल्लेखना और संन्यास संकडो-हजारो मुनिया, राजाओ, सेना-पितयो, आवक-आविकाओं के जीवन की साथ रहे हैं। वत-उपवास करते हुए, तपस्या करते हुए, बाध्यारिमक चिन्तन में लीन रहकर गुरु के सान्निष्य में शान्ति और समता पूर्वक जिन्होंने जीवन की देहिक लीला समाप्त की उन भव्यजनों के धार्मिक प्रसंग शिलालेखों के अनेक सदभों को सार्थक कर देते हैं।

अनुमा पुराविद्जी, हमने जिस शिलालेखा क्रमांक 1 का अध्ययन किया, उसमें उल्लेख वा कि इस कटबप्र पर्वेत अर्थात् इस चन्द्रतिरि पर्वेत पर सात सी क्ष्टिवियो ने समाधि प्राप्त की। आचार्य भद्रवाहु के देहत्यान के लिए सन्यास सब्द का प्रयोग हुवा है। यह समाधिमरण, सल्लेखना, संन्यास नया है? इसे कुछ लोग बात्म-हत्या क्यों गान लेते हैं?

पुराबिड् समाधिमरण को आत्म-हत्या मानना बहुत बढा बज्ञान है। श्रुतज्ञजी, आप बताते थे कि समाधिमरण तो एक विधान है, उसकी एक विशेष विधि है?

श्रुतक ही, आवार्य समन्तभद्र कृत 'रत्नकरण्ड-आवकावार' में इस विधि के सम्बन्ध में पर्याप्त लिखा गया है। पुराबित् : कार्यार्थं बनन्तर्गंड का सबय देखी अन् की दूसरी वाती का उत्तरार्थं है। हो, शुराक्षकी बाप सस्तेखना या समावितरण के विषय में बता रहे के न

म्तम . शावकाचार वें लिखा है---

क्यारमें प्रॉभनों भारति स्वादां च निःप्रतिकारे । भर्माच सम्-विकोचनवातः संस्थेवनानार्याः ॥

जयांत् सम उपसर्ग हो आए, युमिस पड जाय, युदामा आ जाए या स्थिति ऐसी समे कि अब इसका कोई प्रतिकार नहीं —जीवनलीया तो समाप्त होनी ही है—तब धर्म-आवना को अन्तरय मे सुरक्षित रखने लिए व्यक्ति स्थम और साथनापूर्वक श्वरीर का विमोधन करे, उसे समाप्त हो जाने हे, बाजायों ने इसे सल्लेखना कहा है। वही समाधिन रण है। अर्थात् व्यक्ति आस्य-धर्म (निज-स्वामाण) के भीन रहे, और शरीर छूट जाए। कितनी बड़ी समता और सयम आवश्यक है इस विधि के लिए।

अनुनार ठीक है, बास्म-इत्या तो एक आवेग है। उसमें भावनाओं की शान्ति नही, वह तो भोर आस्म-इनन है।

अतुत्त : शास्त्रों में सत्लेखना की विधि की पूरी चर्चा है। सत्लेखना बारण करने से पूर्व श्रावक स्नेह और वैर दोनों भावों का त्याय करके वीतराम हो आए, परिवह का त्याग करके मन को श्रुद्ध करे, अपने बन्धु-वान्धवों से प्रियवचन कहकर आमा मिंगे, उन्हें आया करे। शास्त्र के बचनों द्वारा अपने मन को प्रसन्त और उस्साहित करे। उसरोस्तर अन्न का आहार छोडकर दूम लेना प्रारम्भ करे। दूम छोड़कर महा, उसे भी छोडकर गर्म जल, फिर वह भी छोड दे। उपवास करे।

पुराबिष् . बास्तव में हिन्दू समाज में काफ़ी-बाझ की भावना भी मोटे रूप से यही है। जैन सस्कृति में इसे अध्यात्म और साधना की कोटि में रख कर निश्चित पद्धति का निर्देशन किया गया है।

अनुमा : क्षमा कीजिए, यह तो प्रसमयक्ष मैंने प्रश्न कर निया। बास्तव मे तो हुम शिकालेकों की चर्चा लिसे बैठे हैं।

बागनी : यह चर्चा भी विश्वासेकों की ही है। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ जिन सेको में उल्लेख हैं कि कितने दिन के ब्रत-उपकास या तपस्या के उपरान्त किसका समाधिमरण हुआ । विस्तालेख कमांक 1 पढ़ ही चुके हैं। सिसालेख कमांक 23 उदाहरणार्थ में : "अवेयरेनाह विकार मौजिसरकारिका विश्वित्यार समाधिकारिकार

"अवेषरेनाड विसूर मौनिगुरवडिंगस किविसियर् नामश्रसिवन्सियर् युव सिंगम् वीस्तु बुविस्तिवर् ।" सर्वात् बढेवर राष्ट्र के विसूर स्थान के मीनि गुरु की सिक्या नाममति वित्तिसर् (साध्वी) ने तीन सास के बत के पश्चात् वारीरान्त किया। सबसे आश्चर्यं का शिलालेख कमौक 25 (पाश्वेंनाच बसदि के दक्षिण-पश्चिम में) है----

"आसा नेस्सिका मेले सर्प्य नहाबन्तायकुल् सस्यवीस् सामान्याल-तपोप्रविन्तु नववों नूरेन्द्र-संबस्सरं केलीय्पिन्कटवप्रश्नैसमढहेंनम्मा कलम्पूरत बाले वेग्योरव समाधि-नेरेबोन गोन्तेम्बिवौर स्सिद्धियान्"

—बाले । कसन्तूर के उन महामुनि की बात सुनी जिन्होंने पहले पवित्र कटवप्र पर्वत पर बारोहण किया, और फिर 108 वर्षों तक त्रीर तपस्यारत रहे—जो इतनी कठिन बी कि मानो तलबार की तेज बार पर चल रहे हो, या अग्नि की शिक्षा पर या महाविषधर नाय के फण पर चल रहे हो। इन महान् गुरु ने बत घारण किए, समाधि मे स्थित हुए और सिद्धपद प्राप्त किया।

अनुतन समाधियरण के प्रसग में यह बात बहुत महत्त्व की है कि यदि हम अवण-बेल्गोल के लगभग 573 शिलाले की की विषय-वस्तु का विश्लेषण करें ती उनमे 100 लेख मुनियो, आधिकाओं और आवक-श्राविकाओं के समाधियरण से सम्बन्धित हैं। ये शिलालेख इतने पुराने हैं कि चन्द्र-गिरि के 54 लेखों में से 41 जो सातवीं शताब्दी के हैं, और 20 में से 10 जो बाठवी शताब्दी के हैं, सब समाधियरण और सन्यास की प्रभावना से सम्बद्ध हैं।

अनुगर : पुराविव्जी, आपने इतिहास की वृष्टि से जो लेख पढे हैं वे किस प्रकार के हैं ?

पुराषिद् : अण्छा हुआ कि मैंने यह विश्लेषण कर लिया या अव्यव्स सक्या न बता पाता । 40 लेख ऐसे हैं जिनमें योद्धाओं की स्तुति है, या आधार्यों की प्रशस्ति है, या स्थान विशेष के नानो का उल्लेख है। 160 लेख सचों और याजियों की याद के हैं जिन्होंने चन्द्रजिरि और विन्वयगिरि पर्वतीं की तीर्षयात्रा की। यह भी बता वूँ कि 107 लेख दक्षिण से आए हुए संघो या याजियों के हैं और 53 उत्तर धारत के।

अनुषा : फिर एक प्रमाण सामने आया कि अवणवेल्गोल सारे भारत भी सोस्कृतिक बास्या का प्रतीक है।

बाम्मी बन्तरम महानता जौर पावन प्रथानो का परिचय मैं दे हूँ ? पुराषिक बांपका बनिप्राय ?

बाम्मी ः यह कि शेव 200 जिलालेखी की विवयवस्तु में 100 जिलालेख मन्दिरी

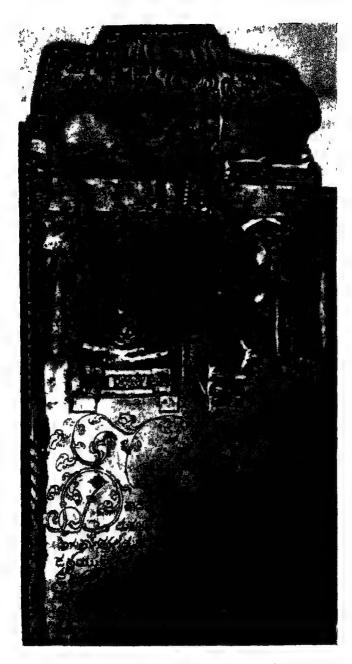

10 चन्द्रगिरि पर पाइवेंनाच बसवि के एक स्तम्मलेख का ऊपरी माग आचार्य मिल्लवेगा की सल्लेखना का हत्य



11. गोम्मटेडवर-मूर्ति के निकट एक शिलालेख का ऊपरी प्राग [भा॰ पु॰ स॰, मैसूर]

के निर्माण, मूर्ति-व्यक्तिकार, वानवास्त्राः, चाणवासवः, रंगचालाएँ, तालावः, कुना, कुण्यः, क्वान वाचि के निर्माण और बीत्रणिद्धार से सम्बन्धित हैं, और 100 क्रिसालेखं दाव और उन वाताबों के स्मारक हैं जिनके द्वारा पूजा, व्यक्तिक, बाहारवान, विश्वरों की सुरक्षा के लिए व्यय बादि का प्रकृत किया निर्माण क्या का स्मार्थ का प्रकृत की सुरक्षा के लिए व्यय बादि का प्रकृत हैं से सुरक्षा के स्मार्थन हुआ।

अनुना : ओह, यह तो अवणबेरनील की सास्कृतिक विश्वति का और इसके प्रभाव का एक पूरा जिल ही उत्तर आया !

युरानिष्: मुझे तो यह भी संगता है कि धर्म और संस्कृति की जांकी प्रस्तुत करने नाले ये खिलालेख इतिहास की जानकारी की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हैं। एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रदेश में बारह हजार मुनियों का सच बाया, जहाँ इतने मन्दिर बने, जहाँ बाहुवली की विशाल प्रतिमाएँ स्थापित हुईं, दीर्घकाल तक आचार्यों, साधुओं और श्रावकों का समाविमरण सम्भव हुआ, वहाँ के राजा, गरेश, सेनापित और उन सबके दशक अवद्य इन प्रवृत्तियों के समर्थक थे। वास्तव में जनेक नरेश और राज-पुरुष स्वय जैन के, जैनाधार्यों के शिष्य थे।

वाग्मी आचार्य महवाहु और चन्द्रगुप्त जिस संस्कार की जमा गए, वह कालान्तर मे बराबर पुष्ट होता रहा।

भूतक भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त की स्मृति चन्द्रगिरि पर्वेस के जिस शिलालेख क्रमांक 1 से स्पष्ट होती है, उसके बर्च के सम्बन्ध में अर्थात् भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त के व्यक्तिस्व के सम्बन्ध में जो शकाएँ उठायी जाती हैं, उस विषय में क्या कोई अन्य प्रशाण यहाँ नही हैं?

पुराविद् अवश्य हैं। देखिए, शिलालेख कमांक 34 (शक सं० 572 का)

महनाहु सचन्द्रगुप्त-मुनीम्हकुत्मविनोप्पेषल् । भद्रमागिव धर्ममस्बु बलिक्केवन्दिनिसक्काो ॥ विद्वमाचर काम्तिसन-मुनीक्षमाविकप्वेस्गोस । बद्धिनेलक्षनादि विद्दपुनर्भवकोरे आगि'''॥

वर्षात् वो जैनवर्गं महबाहु और चन्द्रगुप्त मुनीन्द्र के तेज से भारी समृद्धि को प्राप्त हुआ था, उसके किचित् शीण हो जाने पर कान्तिसेन मुनि ने उसे पुनक्त्यापित किया । इन मुनियों ने बेल्मीस पर्वत पर अधन जादि का त्याम कर पुनर्जन्म की बीत लिया ।

मानी : पादवंताम बसदि के एक स्तम्भ पर लेख कमांक 77 की वर्शनीय है---मन्तर्थः कमानु महिता अन अववाहोत् क्लीहोन-मस्त्र-नव-महन-वस्त्रवाही । यिक्कव्यताप्तसुकृतेन स बन्द्रगुप्त सुबुब्बतेस्न सुबिर्र बन-देवतानिः॥

जवात् उन महान् भद्रवाष्ट्र की महिमा का वर्णन किस प्रकार किया का सकता है, जिनकी मुजाएँ मोहकपी सरल के मद का मदैन करने के कारण बलिष्ठ हो गई है, जिनका शिष्य बनने के कारण चन्द्रगुप्त की इतनी पुण्य-महिमा हुई कि वनदेवता उसकी सेवा-सुश्रुवा करने समे।

मृतश

इसी शिलालेख में तो है न, पहली शताब्दी के महान् दिगम्बर आचार्य समन्तमद्र की वह उक्ति जिसका आशय है—"पहले मैंने पाटलिपुत्र में शास्त्रार्थ की मेरी बजायी, फिर मालव, सिन्धु और ठक्कप्रदेश में, फिर कौचीपुर और विदिशा में। अब मैं करहाटक प्रदेश में आया हूँ जहाँ विद्या बारण करनेवाले योद्धाओं की भीड है। हे राजन्, मैं शास्त्रार्थ करने का अभिलावी हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि इस भीड में शार्दूल (सिंह) कैसे विनोदपूर्वक की ड़ा करता है ?" हाँ, यह है वह उक्ति—

पूर्व पाटलियुत्र-मध्य-नगरे गेरी मया ताहिता परचान्मालव-सिन्धु-ठक्क विवये कांचीपुरे वैद्विशे । प्राप्तोऽहं करहाटक बहुभट विद्योत्कट सकट चावार्थी विचराम्बहुम्नरपते ज्ञार्व्लविकीदितम् ॥

बाग्मीजी, इसके आगे का दलोक आप पढ़ दीजिए। संस्कृत समासी की छटा आपके मुख से अधिक शोभा देगी।

वाग्मी

नहीं, शोमा तो आप ही के मुख से देगी, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ । (कुछ वककर) नहीं नहीं, इस सुन्दर इलोक को अनु बिटिया पढ़कर सुनाए ।

अनुगा आपकी आजा। करती हूँ प्रयत्न।

ववट्-तटमटित सटिति स्कृट-वद्द-वर्षास्यक्षंद्वेरपि जिल्ला । बादिनि समन्तमत्रे स्थितवति तव सर्वति सूप कास्यान्येवाम् ॥

वाग्मी

सुन्दर! सारांश यह कि जब समन्तभद्र शास्त्रार्थ के लिए सामने लड़े हो जाते हैं तब बड़े-से-बड़े धूर्जटि की जिल्ला तालु के पीछे लग जाती है।

पुराबिक् भूजेंटि शब्द टकार की म्हलाला के प्रयोग द्वारा काव्य के जमस्कार के लिए ही प्रयुक्त है। किन्तु यह तो हम काव्य की माधुरी में भटक गए ! इतिहास की बात तो बीच ये ही एहं गई।

भृतज्ञ वञ्छा है, इतिहास-रस के साथ काव्य-रस भी जलता रहे। पुराविद् वहुत अच्छा कहा आपने। मैं तो मानता हूँ कि तब रसी के साथ-साथ एक क्सकी तक 'इतिहास-तस' की हीना परहिए । महताहु मौर चन्द्रमुख की पंची में एक विश्वामिक का खंडर्र में अवगवेल्पीन से बाहर का, किन्तु किर की अवगवेल्पीन के मन्तर का, देना बाहता हूँ।

आनुवा : पुराविष्त्री, यह कैंके संजय है कि काहर का की है और भीतर का भी ?
पुराविष् : अविश्राय यह है कि वह शिलालेक है तो अर्थिनपट्टन का, ६० सन्
900 का, किन्तु उसका संदर्भ है अवगत्तेस्थीन का १ उसमें कहा गया
है कि अनवप्यु शिक्षर (अन्त्रिविरि) पर बहागुनि अववाह और जन्तगुरत के चरण-चिक्क है।

तिक्षा के अध्येताओं में तेस अभाक 1 को तेकर जो विकाद है और जिल-जिल विद्वारों ने भद्रवाहु, प्रमाणना और चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध में मन्तम्य दिए हैं उनका निष्कर्ष कहीं साथा होगा । वह नया है?

पुराबिक् . पुरातस्य के पुरन्थर विद्वान् रायबहादुर नर्शसहाकार्य ने, जिन्होने अपना सारा जीवन समाकर अवनवेल्गोल के शिलालेकों का अध्ययन किया है, उनका पाठ और अर्थ निश्चित किया है, वे इन शिलालेकों के सम्रह के सपावक भी हैं। अतएव उनके द्वारा निकाला गया निष्कवं ही प्रमाण है। यह लेख क० 251 (11वी शती) जो भद्रबाहु गुफा ने उस्कीण है—

' श्रीभद्रवाहु स्वामिस पावम विश्वचन्द्र प्रजनतो।"
सर्थात् जिनचन्द्र ने भद्रवाहु स्वामी के चरणो को नमस्कार किया।
इसी प्रकार लेख क० 254 (13वीं शती) के—चिक्कबेट्ट (चन्द्रविरि)
के शिखर पर जो चरण-चिह्न सकित हैं, उसके सम्बन्ध में लिखा है कि
ये भद्रवाह स्वामीके चरण हैं

"भद्र बाहु-भाग-स्वानिय पाव।" लेख कः 364 (ई॰ छन् 1432) में विरूपिणिर पर्वत पर स्थित सिद्धर-बसदि के स्तम्ब पर श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामी और चन्द्रगुप्त का उल्लेख है

"यो भाषातृः भुतकेवसीनां युनोश्वरस्थानिष्ठं विश्वमोऽपि ।
सपिवयोऽवृद्धियुवां विजेता सर्व्यं-मृदात्वंप्रतिपादनेन ॥
तदीय-तिव्योऽविति चन्द्रपुन्तः समग्रतीलानसदेववृद्धः ।
विवेश यसीनतपःप्रभाव-प्रभूत-कीतिकर्मृवनान्तराणि ॥"
लेख म १ 71 (सन् 1163) में भद्रवाद्धं को जुतकेवसी कहा गया है
भीर चन्द्रगुन्त को उनका विषयः—

(औ) नहस्तानंतो यो हि महवाहरिति मृतः मृतकेवित्तनन्तेषु श्ररमपरमो गुनिः। यण्य-प्रकाकोक्तवस्य-साम्ब-कोतिः क्षीकमानुष्तोऽमनि तस्य सिध्यः।।

लेख कः 77 (सन् 1129) में जबबाहु और छनके शिष्य चन्द्रकृष्त का जो उल्लेख मिलता है उसके सम्बन्ध में अभी-अभी वाग्मीजी ने क्तामा भी है कि उनकी तैवा बनवेवताओं द्वारा निरन्तर की जाती रही है — ''मुब्येस्स पुविरं वन-वेबतांशि ।''

प्रमुगा

इस सम्बन्ध में नैंने जो पढ़ा है वह बिन्सेंट स्मिथ का मत है। मैंने नीट किया है

"चन्द्रगुप्त मौर्यं का घटनापूर्ण राज्यकाल किस प्रकार समाप्त हुआ इस पर ठीक प्रकाश एकमाल जैन कवाओ से ही पड़ता है। जैनियों ने सर्वेत्र उसे मगथ सम्राट् विस्वसार के सर्वृश जैन धर्मावलस्वी माना है—इसे सूठ कहने का कोई उपयुक्त कारण नहीं। 'वींचुनाग, नन्द और मौर्यकाल मे मगथ में जैनधर्म जोर-शोर पर था। बन्द्रगुप्त ने राजगहीं एक कुशल ब्राह्मण की सहायता से प्राप्त की यह बन्द्रगुप्त के जैन होने के विश्व नहीं पड़ती। 'मुद्राराक्षस' नाटक मे उल्लेख है कि एक जैन साधु नन्द नरेस का और बाद मे मौर्य सम्राट् के मन्त्री राक्षल का विनश्ठ मिल था। एक बार जब चन्द्रगुप्त को जैन-धर्मावलस्वी मान लिया तो फिर बारह वर्ष का दुर्भिक्ष, भद्रबाहु से जिनदीक्षा, दक्षिण की ओर गए सब का श्रवणबेल्गोल पहुँचना, भद्रबाहु के द्वारा वहाँ शरीर का त्याग, बारह वर्ष पद्मात् राजिष चन्द्रगुप्त द्वारा स्माधिमरण किया जाना' सब मान्य हो जाता है। इसका समर्थन श्रवणबेल्गोल के मन्दिरों, सातवीं शती के शिलालेखों तथा दसवीं शती के ग्रन्थों से होता है।

"ईसापूर्व 322 में जब चन्द्रगुप्त सिहासनारूढ़ हुए तो तरण थे। जब 24 वर्ष परचात् उनके राज्य का अन्त हुआ, तब उसकी अवस्था 50 वर्ष से कम रही होगी। अत उनका राजपाट त्थाय देना, उनके इतनी कम अवस्था में मौर्यवश के इतिहास से खुप्त हो जाने का उपयुक्त कारण प्रतीत होता है। राजाओं के इस प्रकार निरक्त हो जाने के अन्य भी बनेक उदाहरण हैं, और बारहवर्ष का दुष्काल भी अविश्वसनीय नहीं। संक्षेपत अन्य कीई बृत्तान्त उपसब्ध न होने के कारण जैन कथा ही सर्वोपरि प्रमाण है।"

## उत्तरकालीन इतिहास

वृत्रस्थित् : उत्तरकातीन दितहास की वृष्टि से अवभवेत्योग के विस्तानेकों का बहुत महत्त्व है। महि जबने पहने किसी किसानेक गर ध्यान जाता है सो ''नेकिन, बुद्धानी जान बतावें—

म्लग

- श्राम्य की रक्षा, युद्धों में श्रामुक्षों का मान-मर्थम, उनकी पराणय, यूरवीरता के उच्चतम मानवण्ड और इतने सम विजयोत्सास के उपरान्त धर्माचार्य की वारण में जाकर समाधिमरण द्वारा समता-मान से बारिर-त्यान का सबसे प्रमानकारी उचाहरण जनमंत्रतीय के समीप काचिनवीनों के कूमे ब्रह्मोंच स्तम्म के दक्षणी सताव्यी के विजालिक (%064) में है जिसमें गंगवंश के राजा नारसिंह का वर्णन है। शिलालेक प्रारम्भ होता है मैनी के संवर्ष से कि मारसिंह ने.
  - राष्ट्रकूट नरेश क्रुष्णराज तृतीय के लिए गुर्जर वेश की विजय किया,
  - कृष्णराज के विपक्षी अल्ल का मद कुर किया,
  - विस्थ्यपर्वत की तराई में रहने वाले किरातों के समृहीं को जीता,
  - मान्यसेट में कृष्णराज की सेना की रक्षा की,
  - इन्द्रराज चतुर्य का अभिषेक कराया,
  - ० पातालमस्य के छोटे भाई बज्जल की पराजित किया,
  - ० वनवासी-नरेश की घन-सम्पत्ति का हरण किया,
  - माहरवश को पराभूत किया,
  - ० नीलम्ब कुल के नरेशों का सर्वनाश किया,
  - काडुवट्टि जिस दुर्ग को नही जीत सका था, उस उक्सिक्स दुर्ग को स्वाधीन किया,
  - ० शबराधिपति नरग का संहार किया,
  - वालुक्य नरेश राजादित्य को जीता,
  - तापी-तट, मान्यबेट, गोनूर, उच्चिक्क, बनवासि व पाभसे के युद्ध जीते; तथा चेर, चील, पाच्ड्य और पल्लब गरेशों को परास्त किया !

इस तेस की अन्तिम पंक्तियों में राजा के द्वारा 'बर्म' पुरुवार्ध की साधमा का उल्लेख इम बार्की में जिलता है :

" प्राप्तिके मानेशं अस्तिगुणं जानासंगंधसुधं 'काविसिवं । संवतं । वर्गगंगणं मंगस्यं मृष्टियिसिक्यिनियोग्युष्यं राज्यम् चस्तिष्ट्रः वंतासुर-योग् महितसेममञ्जूरकर औषावसन्तिविकेम् अस्रावसाविधिक मुख्ये

## (व) सं गोन्तु समाविवं सावितिवं।"

चर्चात् उसने जैनधमं का प्रतिपालन किया, अनेक जिनमन्दिर और
मानस्तम्म बनवाये, इन सब धार्मिक कार्यों को करने के उपरान्त एक
वर्ष बाद राज्य-त्याम किया। तीन दिन की बत-साधना के उपरान्त
बकापुर में अजितसेन भट्टारक के श्रीचरणों के समीप समाधि-साधना
की। ऐसे प्रतापी नरेश की जिन उपाधियों की छटा इस शिलालेख में
है, वे इस वीर के अनुकूल ही हैं—गमचूडामणि, ममकच्च, नोसम्बान्तक,
मृत्तिय-गग, मण्डलिकत्रिनेत्र, गमबिखाधर, गमकन्वपं, गमसिह,
सस्यवाक्य, कोकणवर्म-धर्म-महाराजाधिराज आदि।

पुराबिक् इस शिलालेख ते और इतिहास के अनेक सदभों से यह स्पष्ट है कि गगवश और राष्ट्रकूट बक्षों से मेंत्री थीं, और इस मेंत्री का आधार प्रमुख रूप से जैनद्यमं था। चोल-नरेश ग्रंव थे, अतः उनकी पक्षधरता जैनेतर वमं के प्रति अधिक रही।

अनुगा अनेक शिलालेखों में जैनाचार्यों के सम्बन्ध में ऐसा वर्णन आता है कि वे शास्त्रार्थ में धुरन्धर थे, प्रतिवादियों को उन्होने बारबार हराया । यह बात क्या मुख्य रूप से ठीक है ?

बाग्मी हाँ, अनेक शिलालेख यहाँ मैंने पढ़े हैं। और, आचायों के जीवन-वृतान्त में, प्रमस्तियों में इस प्रकार की अनेक षटनाएँ हैं।

भुतम शिलालेख कमाक 70 में उल्लेख है कि बारहवी शताब्दी से महा-सण्डलाचार देवकीर्ति पण्डित ने चार्वाक्, बौद्ध, नैयायिक, कापालिक और वैशेषिकों को शास्त्रार्थ से हराया।

बाग्मी यह लेख पढ़ने-सुनने योग्य है। सुनिए,

"जितवृजिनजिनपतिमत्तपग्रयंशोजिलीलानुवा करतः । सार्थ्याकास्वर्धन् गर्थ्यदुः व्यारोजीं घरोत्यादमपदिष्ठनिष्ठ्रहरोपालस्भवमोलिवण्यतः अकुण्ठ-कण्ठ-कण्ठोरक-मभीर-मूरि-भीम-व्यान-निर्देलिलहु दुंसेद्ववीद्वम-ववेवण्यतः । अप्रतिहत-प्रसरवसम-सस्वुपण्यसनित्रपनित्य-पाल-वाल-विल्विचण्यसिक्तमपनिक्रमनिकरल्यः । स्रप्तकपिलविण्नविप्तिविप्तविद्वन्तिवान्तिकरः । श्रुष्टभवण्योव-नाव-नोवित्वित्यत्वेवेशिकप्रकर्भवमरास्तरः । श्रुष्टभवण्योव-नाव-नोवित्वित्यत्वेवेशिकप्रकर्भवमरास्तरः । श्रुष्टभवण्योव-नाव-नोहत्रहाराकारानुर्वति-कोत्विक्तनिवेहिल-लतविन-तरालव्यव्यवीनन्त्रहामण्यत्वाव्यवेव व्योवहेवकोत्विपिण्यत्वेववः ।

कुर्वेतम कपिस-वादि-वर्गीय-वह गरे साम्बन्धि-वादि-सकराकर-बाडवास्तरे ।

## हों दो संवादिति विरम्नवि मेर मान वे श्रीवेवकीसिम्मवे कविकाविकारिमने ॥"

व्यवित क्रिनेन्द्र धनवान के निर्मल जान का गुजनान सारे संसार मे हो रहा है। उस (कान-साथर) के लिए को चन्द्रका के समान है; प्रतिवादी के परिहार के लिए बजा है, चार्वाक के अभिमान-पर्वत को चर करने वाले. अपराजेय बौद्याज के नद की सिष्ठ-नर्जना के भयकर प्रहार से परामृत करने वाले, नैयायिकों के यर्व के सरकच्छों को तीवन बृद्धि के हैंसिये से नष्ट करने वाले, अपनी अनुपन वाणी के चारावाही चमत्कार से चंचल-मति कपिल-सिद्धान्त को इस प्रकार वहन कर देने बासे जैंगे दावानल. चारों और व्याप्त वैशेषको के हंस-दल को अपनी गम्भीर बाणी की गर्जना से पलामन-प्रवृत्त करने वाले " बादि ।

आपने देखा होगा वाग्मीजी, लेख क्रमांक 77 में मूनि महेश्वर के विषय में कहा गया है कि उन्होंने 70 शास्त्रार्थों में प्रसिद्ध प्रतिद्वनिद्वयो को जीता । इसी प्रकार रात्र-भयकर के विशाल महल पर विज्ञाप्त लगा दी गई भी कि मूनि विमलचन्द्र ने पाश्यत, बौद्ध, कापालिक और कपिल-सिद्धान्त के मानने वालों को जब चनौती दी, तो सब उद्दिग्न हो गये ।

पुराबिद ' यह तो वही लेख है जिसमें समन्तभद्र की शास्त्रार्व विजय का उल्लेख है जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चके हैं।

मझे एक दूसरे लेख का ज्यान आ रहा है। वह है लेख कमाक 360 वारमी जिसमे कहा गया है कि चारकीर्ति का यद्य इतना प्रशस्त था, कि चार्वाको को अपना अभिमान, सांख्य को अपनी उपाधियाँ, भट को अपने सब साधन और कणाद को अपना क्रम क्रोबना पहा । कत्तले बसदि के लेख कमांक 79 में बडे रोचक दंग से गोयनित वाचार्य की शास्त्रार्व-प्रतिभा का वर्णन है

"भलेयरे आंख्य मद्रविष भौतिक पींगि करंगि बागरि सॉलतोलबुद्ध बौद्ध तले-बोरहे बैठनववरंगतंतु बाग-बलव पोडर्ज् बेड गड जार्जन चार्जक निम्म इच्पेंस सांतिपने शोगजन्ति-मूनिपंगक्तेस्य सदान्य-सिन्ध्रुरं ॥"

अर्थातु 'सांस्थगणी ' विरोध न करो, चूप ही जाओ । भौतिक बहंकार से फूल न जाओ। बुद्धमान बौद्धो, अपना शीव न दिलाओ, जाओ. जाओं। सो वैष्यदो, अपने आपको खुपा लो, छुपा लो। ओ मृदुभाषी चार्वाकी, अपनी वाणी की शक्ति का अहंकार छोड़ थी। अला मूनि-

भ्नम

पुगव गोपनन्ति, जो बल गव की भारति हैं, तुम्हारे दर्प को सहन करेंगे?'

जाने लिखा है

"बह्दक्षंत्र के मार्ग पर कलने वाले विदोक्षी हाक्षिकों की इस एक गज ने सदेड़कर भाग दिया। जैमिनी जातकित हो गये, सुकत कर गमे और पराजय की मोहर लगा दी, अक्षपाद ने झट से सूक्षिकों पहन लीं, लोकायतो का गर्व खर्व हो गया और साख्य प्राण बचाकर भागे।"

पुराषिक्

किन्तु यह लेख सन् 1398 का है। चौदहनीं शताब्दी के अन्त तक, विशेषकर 11-12की शताब्दी में जैनावार्यों का इतना अधिक प्रतिवाद हुआ और जैनधमं पर इतने अत्यावार हुए कि आवार्यों और गुदओं को अपने सिद्धान्त की श्रेष्ठता के लिए शास्त्रार्थ करने पढ़े। जैन ज्ञान का तर्क और सिद्धान्तपद्म बहुत प्रवस रहा आया और उसकी पृष्ठभूमि में इन आवार्यों का ज्ञान-बल ही उनका एकमात्र सहायक था। शास्त्राचार्य का गर्व भी कितना वावान था।

अनुसा

कहते हैं जैन सामुओं में तप की सिद्धि के कारण अलौकिक चमत्कार भी उत्पन्न हो जाते में ?

वाग्मी

हों, ऐसे प्रसग भी हैं कि किस प्रकार किसी मुनि ने किसी राजा के सपंदत्त का विष दूर कर दिया। सिद्धर बसिंद के स्तम्भ पर उत्कीण शिलालेख कमांक 360 में कहा गया है कि बारकीर्ति पाण्डित ने युद्ध क्षेत्र में मृतप्राय राजा बल्लाल को तत्काल स्वस्थ कर दिया था। उनके सम्बन्ध में एक दूसरे शिलालेख, कमांक 364 में कहा गया है कि बारकीर्ति मुनि के शरीर को छूकर जो वायु प्रवाहित होती बी वह रोगों को शान्त कर देती थी।

भ्तन

लेकिन, जैन मुनियों ने मन्त्र-तन्त्र और चमत्कार को वर्ध-प्रवार का साधन नहीं बनाया । बल्कि विचित्न बात तो यह है कि जैन शासन के पराभव की बुखद घटना उक्त राजा बल्लाल के बाद सन् 1109 में विष्णुवर्धन बिहुनदेव के गई। पर बैठने के उपरान्त घटी । जैन सेनापितयों ने सहायता करके विद्वित्तदेव के राज्य को जोलों की अधीनता से मुक्त करवा दिया था। वह जैन वर्मावलस्वी था। किन्तु एक बार उसकी कन्या को किसी पिशाच ने बस्त कर लिया। जैन झाबार्य और पिछातों ने प्रयस्त किया, किन्तु कन्या पिछाव-मुक्त न हो पाई। सभी रामानुज बाचार्य ने उसे स्वस्य कर दिया। और भी अनेक चमत्कार उन्होंने किये। परिणान यह हुआ कि विष्णुवर्धन विद्वितदेव ने जैनवर्ष का परिस्थान कर विथा। इतना हो नहीं, असने जैनियो

को कोला में विश्वका विश्वा ।

पुषानिष् : वह बात अवस्तित को है, तेकिन ऐसा की उल्लेख मिलता है कि स्वापि विक्शुवर्णन ने अपना बने परिवर्णन कर किया था, किन्तु उतकी रानी बानतवर्षी जैनवर्ण की कट्टर वक्त थी। उसके पिता ही बे, उसकी माता जिन-वक्त थी। बानतवर्षी ने अपने गुड प्रवापन्त सिद्धान्तदेव की प्रेरण से जैनवर्ण की उन्तित के बनेक कार्य किये। उसने सम् 1123 में अवणवेल्योल में वाल्तिनाव व्यवान की मूर्ति स्थापित की। बानतवर्षी ने अवणवेल्योल का प्रसिद्ध मन्दिर बनवाया। मन्दिर का नाम भी विशेष—संवित्यत्वारण, अर्थात् सीत क्यी हाथी के मद की चूर करने वाला, अववा उन्ह सल सीतों का सर्व पूर-चूर कर देने वाला मलहायी।

सनुगा पुराविव कोई कपवती एवं गविता नारी ही ऐसा करेगी।

इसमे सन्देह नहीं कि शान्तल अत्यन्त कपवती थी, गायन और नृत्य मे कुशल। पति विष्णुवर्षन उसके दश में। साथ ही शिलालेख कमांक 176 और 162 में उसकी धार्मिकता की जो प्रशसा लिखी है, वह भी उसके लिए गर्व की बात है। उनमे उसके पातिवृत और धर्मपरायणता की भूरि-भूरि प्रशंसा है। उसे रुक्मिणी, सत्यभामा और सीता के समान कहा गया है। और, उसके वैराग्य की पराकाष्ठा यह कि 1131 ई० मे उसने शिवगग स्थान मे सल्लेखनापूर्वक समाधिमरण किया!

ाकया बाग्मी बार-ब

बार-बार कैंसे यह तथ्य सामने आ जाता है कि अनेक सीसारिक उप-लब्बियो-यश, मान-मर्यादा, रूप और गुण के गौरव के भोग के बीव के सोस्कृतिक प्रभाव में व्यक्ति अपने अन्तिम सक्ष्य की प्राप्ति से नहीं जैन धर्म वृकता-वहाँ सब कुछ त्याग, संयम और प्राणीमात्र के लिए समभाव में समाविष्ट हो जाता है।

श्रुतक्ष . यह तीर्थंकरों की परम्परा का प्रताप है, गौतम गणघर और महबाहु स्वामी जैसे निर्वत्य महामूनियों का प्रभाव है।

बाग्मी आचार्यों के इस प्रसग में हम कुन्दकुदाचार्य का उल्लेख कीसे मूल गये ?

भ्तम • उनका नाम मैं तो नहीं मूला। कैसे पूल सकते हैं उन्हें जो जैनधर्म के भंगल-स्मरण में जनवान महावीर और गीतम गणभर के बाद हुदय में विराजमान रहते हैं। प्रत्येक जास्य-समा जिनके स्मरण से प्रारम्भ होती है। प्रत्येक गुष-विष्ण-पष्ट्रावसी में जिनका नाम प्रमुख है। जैन सिद्धान्त के को शहितीय शावि-भाक्याताओं में हैं। भी गौरसेनी प्राकृत में 'समयसार' जैसे श्रेष्ठ सिक्कान्त-मन्त्रों के रजनाकार हैं। समुद्रा प्रदेश की कौरसेनी प्राकृत को अपनी जाका का अरकार दकाकर जिन्होंने उत्तर की भावधारा को दक्षिण में और दक्षिण की विचार-भारा को उत्तर में प्रवाहित किया।

पुराविव् भुतक श्रवणबेहगोल के शिलालेस इनके पुष्य-स्मरण से पूरित हैं।

. पूल सब और कुन्दकुन्द-आस्नाय के आसावों की पट्टासली श्रवण-बेल्पोल के शिलालेखों के आधार पर ही तो तैयार की गई है। उसे देखें तो सही—कितनी विशाल और समर्थ ज्ञान-परम्परा है वह ! आखार्य-पट्टाबली का प्रदर्शन ]

अनुगा

मेरा प्रक्त अध्रा रह गया। क्या जैनधर्म को विरोधियों का आक्रमण सहन नहीं करना पड़ा? इस बात का क्या आधार कि तन्त्र-मन्त्र के खमस्कारों के कारण बन्य धर्मावलम्बी बाखी ले गये?

पुराविव्

दसदी श्रताब्दी के अन्त मे राष्ट्रकृट और गंकराज वश एक साथ पतनीन्मुल हो गये। और, उनके साथ ही जैनधर्म का प्रभाव श्रीण होता गया। उधर वीरशैंवों के प्रति जैन मान्यतावालों का उपेक्षा भाव रहा। जब बसवेश्वर ने श्रैंव धर्म का पुनरुद्धार किया और जैनियों का राज्य-सरक्षण प्रभावहीन हो गया तो बसव के उत्तराधिकारियों ने शान्तरों, खंगाल्वों और कारकल के भैरव ओडयरों, कुंग के राजाओं तथा अन्य छोटे-मोटे राज्यों के शासकों को जैनधर्म से पराड्मुल बनाकर श्रैंव-धर्म मे दीक्षित कर लिया। यह इतिहास की स्वाभाविक गित थी। सन् 1195 के एक शिलालेख का उल्लेख 'मेडिबल जैनिएम' के पृष्ठ 281 पर मिलता है जिसमे कहा गया है

"शिवभक्त एकान्त रामय्य समस्त शैव तीर्थों का दक्षंन करने के पद्मात् पुलिगेने आया। वहाँ के स्थानीय देवता सोमनाच ने उसे जैनों के विरुद्ध घमंयुद्ध करने के लिए प्रेरित किया। बतः रामय्य जैनों के एक प्रमुख केन्द्र अव्वक्र नामक स्थान में स्था और उसने अपना प्रमुख प्रमाणित करने के लिए जैनों को चुनौती दी। उसने कहा कि वह अपने धमं का महत्त्व प्रमाणित करने के लिए अपनी गरदन काट देगा और फिर शिव के प्रमाव से उसकी गरदन खुड आयेगी। यह सुन कर जैनो ने वचन दिया कि यदि वह ऐसा कर सकेगा तो हम लोग मैंवक्मं स्वीकार कर खेंगे। उन्होंने एक ताइपत्र पर इसको लिख भी दिया। रामस्य ने अपनी गरदन काटकर धिव को चढ़ा दी और सात दिन बाद उसकी गरदन थुन. खुड़ गयी। पदवात् रामस्य ने जैनों को सताया और उनकी मूर्तियाँ तोड़ डाली। जैनो ने राजा विस्वल (1156-

1167 ईक के शिक्सिय की। यजा ने रामस्य की बुवासा रामस्य ने वह साडवन दिसलाया विस पर भेगों ने अपना नमन सिमा था। उसने पुन: भैनी को मुनौती दी कि में अपने सात सी मन्पिरों को क्वंस कर वें तो वह पुन. अपना सिर काटकर सात दिन ने उसे जोड़ सकता है। किन्तु जैनों को उसकी मुनौती स्वीकार करने का साहस नही हुआ। राजा विज्ञान ने रामस्य को विजयमण दिया और उसके देवता सोमनाय के नाम कई गाँव दिये।

बान्मी

. किन्तु इसका वर्ष यह नहीं है कि जैनधर्म का प्रभाव इन घटनाओं के कारण कर्नाटक प्रान्त से समाप्त हो गया। इतिहास की घटनाएँ वाती और जाती हैं, किन्तु सस्कृति का वह प्रभाव जो जन-मानस में नहरे पैठ जाता है, जो साथा, साहित्य और कला के माध्यम से स्थायी क्याकार से नेता है, वह समय के यथेबों को सहकर भी अक्षुण्ण रहता है।

भ्रतश

एक बात और भी है। यदि जैनवर्म और जैन वर्मायतनों के प्रति जनता की सद्भावना न होती तो उसकी सुरक्षा ही नहीं हो सकती थी। वैष्णव और जैनियों के अनेक विवादों को शासकों ने समाप्त किया और सद्भाव बढ़ाया। शिलालेख क० 475 (शक स० 1290) इस विवय में विशेष महस्य रसता है। यह लेख विजयनगर-काल के बुक्कराय प्रथम का है। लेख का प्रारम्भ रामानुज की स्तुति से होता है—

"रामानुजो विकयते यति राज-राज"

किर जो कहा गया है उसका अर्थ है

"वीर बुक्कराय के राज्य-काल से जैनियों और बैठणकों से झगडा हो गया। तब जैनियों में से आनेयगोण्ड आदि नाइओं ने बुक्कराय से प्रार्थना की। राजा ने जिनयों और बैठणवों के हाथ से हाथ मिला विये और कहा कि जैन और बैठणव दर्शनों से कोई सेद नहीं है। जैन-दर्शन को पूर्ववत् ही पथ महावाध और कलश का अधिकार है। यदि जैनदर्शन को हानि या बुद्धि हुई तो बैठणवों को इसे अपनी ही हानि या बुद्धि समझना चाहिये। श्रीबैठणवों को इस विषय के शासन (आदेश) समस्त राज्य की बसदियों में लया देना चाहिये। जैन और बैठणव एक हैं, वे कभी दो न समझे जावें।" और और भी.

''श्रवणबेस्कोल में वैष्णव अग-रक्षकों की निषुक्ति के लिए राज्य भर में जैनियों से प्रत्येक घर के द्वार पीछे प्रतिवर्ष जो एक 'हण' लिया नाता है सतमें से तियमल के ताराज्य देव की रक्षा के लिए दिस रक्षक नियुक्त होंगे और सेव इक्य वैन भन्यिरों के वीमोंद्रार, पुताई नादि में सर्थ किया नावेगा। यह नियम प्रतिवर्ध कर तक सूर्य-चन्द्र है तब तक रहेगा। जो कीई इसका उल्लबन करे यह राज्य का, संघ का और समुदाय का द्रोही ठहरेगा। यदि कोई तथस्वी या ग्रामाधिकारी इस धर्म मे प्रतिवान करेगा तो वह गगातट वर एक कियला यो और बाह्यण की हत्या का दोवी होगा।"

बाग्मी

देखने की बात यह है कि कर्नाटक के शासकों में किस प्रकार विभिन्त धर्म के अनुयायियों से सब्भाव बनाये रखने का प्रयत्न किया। जैनियों के अधिकार की रक्षा का निर्णय, वैष्णवों के धर्म की शब्दाविस में इस प्रकार किया गया कि जैनेतर व्यक्ति अपने बचन की रक्षा अपनी इच्ट-मान्यता की सौगन्य खाकर करें। जैनो या वैष्णवों के लिए इससे बडा अभिशाप और क्या होगा कि यदि वह बचनमंग करते हैं तो बाह्मण की हत्या और गौवध के दोवी होगे। इस खोटे कर्म की जबन्यता पर जोर देने के लिए एक इलोक भी अन्त में खदवा दिया

स्वदत्तां परवत्तां वा यो हरेति वसुन्धराम् । विष्टवर्ष-सहस्राणि विष्टायां जायते कृति ।।

जर्थात् भूमि (धर्म कार्य के लिए) स्वय दी हो या उसे किसी अन्य ने दिया हो, जो उसका हरण करेगा वह छह हजार वर्ष तक विष्टा का कीडा बना रहेगा।

पुराबिष् . कर्नाटक मे यह विवाद जैनो और बैज्जाबों का ही नहीं था, शैवों और बैज्जाबों में भी दार्शनिक सिद्धान्तों को लेकर भेद रहा — मूर्तियों और उपासना की पद्धतियों के कारण विवाद बढा।

भुतन किन्तु प्रत्येक विवाद का हल समता-भाव के कारण निकलता गया। शौद-वैष्णव विवाद का हल 'हरिहर' की संयुक्त मूर्ति की कल्पना द्वारा कर लिया गया।

बारबी एक अयं में बीर-बैब धर्म के समर्थक गुरुओं ने समय को देखते हुए सामाजिक और धार्मिक सुधार के बाल्दोलन चलावे। जनता उनकी ओर आकृष्ट हुई। तब बैब्लवो और जैनो को भी सावधान होना पड़ा। सबने अपने अपने धर्म और दर्शन का प्रचार ओर-शोर से प्रारम्भ किया। बढी हलचल का समय या बहा। यही कारण है कि इन धताब्दियों में सनेक खाचार्यों ने महत्त्वपूर्ण प्रन्थों की रचना की। श्रुतश्र जी, हैन यह बात 1 कुछ नाम बताइये।

बुतका : अवस्य । कुछ आवायों के और उनके ग्रन्थों के नाम मिनवाता हूँ।

इनका उल्लेख जिलातेखाँ में है।

लेख क० 360 के बनुसार उमास्वाति के तत्त्वार्थसूंच की प्रति को विषकोटि सुरि ने अमंकृत किया ।

तिस्र कः १७ (सन् 1129) में कविषय बास्त्रकारों और उनकी रचनाओं का उल्लेख इस प्रकार है:
 यक्तन्त्र मुनि———नवस्तोत्र
 युगतिदेव ——जुगतिस्तर्यक
 विन्तामि ——विन्तामि
 श्रीवर्देव ——जुगामि

बन्द्रकीति गणि — अतुर्विन्तु दयालपाल भूति — क्पसिटि

 लेख क० 71 (सन् 1163) के बनुसार पूज्यपाद देवनन्दि ने जैनेन्द्रं
 व्याकरण, सर्वार्थसिद्धि, जैनाभिषेक तथा समाधिश्वतक की, और श्रत-कीर्ति कैविश्व ने राजव-पाडवीय की रचना की।

 लेख क० 569 के अनुसार श्रीपाल त्रैिवधदेव ने विजयविलास तथा लेख क० 364 (सन् 1432) के अनुसार चारकीरित गुनि ने सारलय और सिद्धान्तयोगी ने सिद्धशास्त्र का प्रणयन किया।

 लेख क० 360 में कुन्दकुम्बाचार्य के सम्बंध में उनके इस अतिहाय का उल्लेख हैं कि वह आकाश-गमन कर सकते थे और पृथ्वी से चार अंगुल ऊपर तो चलते ही थे।

पुराबिष् हो सकता है, अलकारिक बाषा में यह कहने का तात्पर्य हो कि वह अन्तरण और बहिरंग परिग्रह से अस्तुते रहते थे।

श्रुतज्ञ सचमुन, यही वाक्य ज्यों का त्यों वहाँ बाया है।

अनुगा महिलाओं के समाधिमरण के तो अनेक उल्लेख आपने बताये, किन्तु उनके कृतित्व के कोई अन्य आयाम भी हैं ?

श्रुतज्ञ वास्तव मे अवणवेल्गोस के सारे परिवेश में महिलाओ की भिन्त, त्याग, वतसाधना, सल्लेखना ही प्रमुख हैं। राज्य-व्यवस्था में किसी महिला का हाब रहा हो, ऐसा कहीं मेरे देखने में नहीं आजा।

पुराविष् तहीं, ऐसा नहीं । इतिहास में उल्लेख है कि सन् 911 में अब नागर-खण्ड के अधिकारी सत्तरस नागार्जुन का देहान्त हो गया तो राजकाख का दायित्व उसकी पत्नी जाविकवन्त्रे को सभासना पड़ा। उसने बडी दक्षता के साथ राज्य-सचासन किया। बड़ी बीरांबना की वह। और, जब उसका अन्त समय समीप आया तो उसके अन्दनि नामक स्थान पर समाधिमरण पूर्वक दारीर स्थाना।

रानियों और राजधरानों से सम्बन्धित महिलाओं के धार्मिक कार्यों का वाग्मी प्रभूरता से उल्लेख है

- (1) दसवीं शताब्दी की अस्तिमध्ये ने, जो सेनापति मल्लप की पूती और नागदेव की पत्नी थी, पोन्नकवि के बान्तिपूराण की एक हजार प्रतियौ लिखवाकर बाह्य-भण्डारों मे भेजीं। पन्द्रह हजार मूर्तियाँ सोने और रत्नो की बनवायी।
- (2) इसी काल की पामव्ये ने, जो राजा भूत्य की बढी बहिन थी. तीस वर्ष तक तपस्या की । पोचव्यरसी, भानलदेवी, चट्टलदेवी. महादेवी, पम्पादेवी बादि अनेक महिलाओं के नाम भी आते हैं।

नया कर्नाटक का कोई ऐसा राजवश भी है जिसके प्रताप के साथ अनुगा महिलाओं की कीर्ति सबसे अधिक जुडी हुई है ?

बया समझते हैं, प्राविद्जी ? भ्तन पुराबिद्

इस श्रेणी मे मूझे तो होय्सल वश सर्वोपरि लगता है। सबसे अधिक शिलालेख भी इसी बदा के व्यक्तियों के हैं। कालक्रम से विष्णुवर्धन के 10, नर्रासह प्रथम के 3, बल्लाल द्विनीय के 4, नर्रासहदेव द्वितीय के 3। फिर 12वी शताब्दी के 19 और तेरहवी के 4। विष्णुवर्धन के ममय मे पोयसल सेटिट और नेमि सेटिट की माताओ मिन्दिक ध्वे और शान्तिकव्वे ने चन्द्रगिरि के तेरिन बसदि का निर्माण कराया और फिर मानुकीति मूनि से दीक्षा ले ली। (लेख 229, शक स 1039)। शिलालेखों के अनुसार गगराज का कृतित्व बहुत विशिष्ट है

वाग्मी पुराविद

अवस्य। वह विष्णुवर्द्धन नरेश के सहायक राजपुरुष थे। लेखी मे गगरात्र की वशाविल और उनकी उपलब्धियाँ विस्तार से दी गई हैं। लिखा है---

"जिस प्रकार इन्द्र का बजा, बलराम का हल, विष्णु का चक्र, शक्ति-धर की शनित और अर्जुन का गांडीब सहायक हैं उसी प्रकार विष्णु-वर्द्धन के गगराज सहायक थे।"

कन्नेगल के युद्ध मे गगराज ने विष्णुवर्द्धन की ओर से चालुक्यों को जीत लिया था और विष्णुबद्धेन अत्यन्त प्रसन्न हुए थे।

आप तो जानते ही हैं पूराविद्जी, कि नरेश ने प्रसन्त होकर गगराज से कहा, 'आपकी जो मनीकामना हो कहें, मै पूरी करूँगा।' और इस धर्मात्मा सेनापति ने विष्णुवर्द्धन से परम नामक गाँव मौगकर उन मन्दिरों को अपित कर दिया जो उसकी माता ने बतवाए थे। इसी प्रकार विजय के उपलक्ष्य में उसने राजा से गोविन्दगडि ग्राम माँगा

भीर उसे गोम्मटेश्बर को अपित कर दिया।

भ्तन

सारा परिवार वर्ष-रत था। वंबराज की वार्या लक्ष्मी ने अपने भाई वृत्र और वहिन देमेति की मृत्यु की स्नृति में किमालेस लिखवाया, जैना-चार्य मेथवन्त्र की स्मृति में लेख उत्कीर्ण करवाया। इसी यहिला वे एरड्फ्ट्ट बसादि का निर्माण कराया। गंबराज की माता पोवन्त्रे की स्मृति में कलले वसदि नायक मन्दिर का निर्माण करवाया, सामन कसदि (इन्द्रकुलगृह) जनवाई। गंगराज ने अपनी वढी भाभी जनक-मन्त्रे (बम्मदेव की भार्या) की स्मृति में उसके सत्कार्यों का उल्लेख करने वाला जेस उत्कीर्ण करवाया। गोम्मटेमबर का परकोटा बनवाया। प्रत्येक कार्य का उल्लेख जलन-अनव शिलालेखों मे है।

अनुमा किसी शिलालेल की कोई मनोरंजक बात ? बाम्सी शृतज्ञजी, बतार्वे, या पूराविद्वी!

पुराणिव् ' फिर तो सन् 982 के विस्तालेख कवाक 163 की बात करनी होगी, जिसमे राष्ट्रकृट नरेश इन्द्र चतुर्थ की दक्षता का वर्णन है।

अनुगा युद्ध मे वीरता का ? पुराबिड् नही, 'पोलों' के खेल का — उसे पोलो ही कहना चाहिये। लिखा है

"बीगे विश्वयको विहेगे। बागक्कर्वाटेने जसके पेस्पित नित-कर्कागरमितेन्दु कन्युक-वागमवीले नेगल्युमस्ते बीरर बीर। बोलगं ब्रक्षिण सुकरवुष्करम पोरत्तव सुकरवुष्करमेवमं बोलगं वामविवयममनस्लिय विवसपुष्करम निन्नदर पोर्ग-गासिके येनियति विवसमनदरतिविक्तम हुण्करनेम्ब हुष्कर्मं एसेयोनोष्कंते बारिसस्बर्ग्लमास्कृतकर्णस्मानिश्वराजं।""

अर्थात् यह वीरो मे वीर इन्द्रराज कन्दुक (गेंद) का खेल खेलता है, क्योंकि वह मानता है कि इस की बा में श्रीवृद्धि है, विजय है, विद्याबुद्धि है, उदारता है, वीरता है, यल है, महानता है—सभी बातें हैं।
ससार मे इन्द्रराज ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सभी प्रकार की कन्दुककला मे दक्ष है। सुकर, दुष्कर, विषय और विषय-दुष्कर गति की
गेंद वह चारो ओर फेंक सकता है। अन्दर, बाहर, बायें, बायें। चारो
ओर फेंके जाने पर 338 अक बनते हैं। गेंद पर आधात लगाने के तो
एक करोड तरीके हैं…और गेंद पर बल्ले का आधात इस तरह लगे
कि ठीक निक्षाने पर कालें—म आगे बढ़ने पाए, न ओड़ी रह
जाये। "गेंद वाहे काली मिर्च से भी डोटी हो, स्टिक चार अगुल से भी

छोटी हो, बौड़ा पर्वत से भी विकास हो, चेरा पृथ्वी बैसा बड़ा ही क्यों न हो, इन्तराब को सन्तोष नहीं होना तब तक जब तक वह बाठ या दस वक पूरे न कर ले।

**भृतज्ञ** . भारवयं है !

बाजी , वास्तव में जिलालेस में तो कन्युक-कीटा का वर्षन बौर भी विस्तार से है--बौदहर्वे पद्य से वौबीसर्वे पद्य तक !

पुराजित् सच बात तो यह है कि अवणबेल्गोल के शिलालेख ही इसने महस्त्रपूर्ण हैं, सभी दृष्टियो से---- धर्म, दर्शन, इतिहास, कला, साहित्य, आचारध्यवहार, सामाजिक दिग्दर्शन, काव्यमाधुरी, भाषाओ का समागम, कि
अनेक विद्वान् वर्षों तक इनका अध्ययन करें तो अनेक-अनेक शोधग्रन्थ तैयार हो जायें।

श्रुतक्र हमने कितनी बातों की चर्चा की । मन होता है कि इस चर्चा के समा-हार में हम सब शिलालेखों में से एक-एक श्लोक का पाठ करें। यहले में पढ़ता हुँ—

> नायसेनमनष गुगाधिक नागनः।यकजितारिमण्डलम् । राजपुरुयममलश्रीयान्यद कामद हतमदं नमास्यहः।।

कारमी यद्वत्पदाम्बुजनतावनिपालमीलि-रत्नांशवोऽनिश्रममु विद्यवु सरागम् । यद्वत्म बस्तु न बणून्नं च वस्त्रजात नो योजन न च बस न च भारयमिद्धम् ॥

अनुगा श्रीमत्परमगम्भीर-स्याहावामोधलांछने । श्रीयात् चैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

पुराबिष् ससारवनमध्येऽस्मिनृजूंस्तवगान् कत-बुभान् । आलोक्यालोक्य सष्वृत्तान् क्रिनित्तं वमतक्षकः ॥



खण्ड : पाँच

श्रवणबेल्गोल : तीर्थंवन्दना

## स्मारक चतुष्टय

धवणबेल्गोल के परिवेश में जो महत्वपूर्ण स्थान तथा मन्दिर और स्मारक हैं उनका विभाजन और वर्णन इन चार शीर्षकों के अन्तर्गत हो सकता है

- (1) चन्द्रगिरि पहाडी
- (2) विन्ध्यगिरि पहाडी
- (3) नगर-स्मारक
- (4) आस-पास के ग्राम।

चारों स्थानो मे अनेक बसदियाँ (मन्दिर) हैं, स्मारक हैं, शिलालेख हैं, मध्य मूर्तियाँ हैं और वे गुफाएँ—कन्दराएँ हैं जहां सहस्रों मुनियो ने तपस्या की, सल्लेखना या समाधिमरण किया और अपने सयम का प्रभाव एव जन-कल्याण के लिए धर्मोपदेश तथा मोक्ष-साधना का प्रमाण प्रस्तुत किया। अवणवेल्गोल की ऐतिहासिक महत्ता विशेष कप से इस तथ्य में भी है, जैसा कि इम पिछले अध्याय में देख चुके हैं, कि वहाँ के इन स्मारको और शिलालेखों में गुम्फित हैं उन राजा-रानियो, मन्त्रियों, सेनापितयों, श्रेष्ठियों और मक्त-जनों के नाम, जिनका सम्बन्ध कर्नाटक-इतिहास के गग, राष्ट्रकूट, चालुक्य और होय्सल आदि राजवशों से था। सयम, भिवत और योगसाधना का तथा जैनधमं के प्रवक्ता और साधक दिगम्बर जैन मुनियों का ऐसा जीवन्त एव प्रामाणिक इतिहास अन्यत दुर्लंभ है। यही कारण है कि श्रवणवेल्गोल को पवित्रता और सांस्कृतिक भव्यता के प्रतीक-रूप में 'जैन काशी' या 'जैन बद्दी' का नाम विया गया है।

#### 1 बन्द्रगिरि

चन्द्रगिरि का प्राचीन नाम कटवप्र (सस्कृत) और कल्बप्यु (कन्नड) है। लोक-भाषा में उसे तीर्थंगिरि और ऋषिमिरि भी कहते हैं।

चन्द्रगिरि समुद्र तस से 3053 फुट ऊँची है। नीचे के मैदान से यह मान

75 फुट की ऊँचाई पर है। विल्यमिरि की अपेक्षा यह पहाडी 274 फुट नीची है। तीर्ययाक्षा के पवित्र संकल्प से जब हम चन्द्रगिरि की प्रविक्षणा करने के लिए निकलते हैं तो प्रविक्षणा का अर्थ है उन 12 बसदियों (मन्दिरों) के वर्षन जो दीवार के 500 फुट सम्बाई और 225 फुट चीडाई के एक घेरे में प्रविष्ठित हैं।

#### माइबंबाय बसवि

सबसे पहले हमे पार्श्वनाथ बसदि (मन्दिर) के दर्शन होते हैं। यह मन्दिर दक्षिण की द्राविडी शैंली मे निर्मित है।

निर्माण की द्राविडी शैली का अर्थ है, स्थापस्य की एक विशेष भैली जिसमे

निर्माण के कुछ अग स्पष्ट दिलाई देते हैं। जैसे,

गर्भगृह— जिसमें तीवंकर की मूर्ति मूलनायक प्रतिमा के रूप में प्रतिष्ठित होती है। गर्भगृह के अतिरिक्त कुछ अन्य पारिभाषिक क्रब्द जो इन मन्दिरों की बनावट का बर्णन करते हुए प्रायः प्रयोग में आते हैं, ये हैं

सृखनास या गुकनासिका — शिखर के सामने वाले भाग से बुडा हुआ बाहर निकला भाग जिसमे कभी-कभी मन्दिर के गवाझ या झरोखी का भी प्रबन्ध होता है।

मुख्यमण्डप--सामने का या प्रवेशद्वार का मण्डप।

नवरग-वह महामण्डप जिसमें बीच मे चार और बारह स्तम्भी की ऐसी सयोजना होती है कि उससे नी साँचे बन जाते है।

रगमण्डप — लम्भो पर आधारित मण्डप जो चारो ओर से आहुला हुआ होता

है। इसे सभा-मण्डप भी कहते हैं।

पाद्यंनाय बसदि की लम्बाई 59 फीट और चौडाई 29 फीट है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मन्दिर की मुख्य मूर्ति तीर्थंकर पाद्यंनाय की है। यह 15 फुट ऊँबी है और इसके मस्तक पर सात फणों वाले नाय की छाया है। मूर्ति अत्यन्त मनोज्ञ है। मन्दिर के सामने बहुत बड़ा मानस्तम्भ है जिसके चारी मुखो पर यक्ष और यिक्षयों की मूर्तियाँ खुदी हैं। नवरण मे जो लेख खुदा हुआ है उससे मालूम होता है कि मानस्तम्भ का निर्माण एक पुट्टेय सेठ हारा शक सबत् 1672 के आस-पास हुआ होगा। नवरण मे एक विशाल लेख (क 77) खुदा है जो सक संवत् 1050 का है जिसमे मिल्लिण मलधारि देव के समाधिमरण का सवाद है।

#### करतले बसबि

कन्नड में कत्तले का अर्थ है बँचेरा। मन्दिर में पहले प्राय अँधेरा ही रहता था। मन्दिर विशाल है—लम्बाई-चौडाई 124 × 40 फुट। मन्दिर पर शिलर नहीं है किन्तु लगता है कि पहले शिलर वा जो मन्दिर के खुदे हुए मानविक्ष में दिखाया



12 चन्द्रसिरिका विहंगम हस्य [भा० पुरुसः, नई दिल्ली]

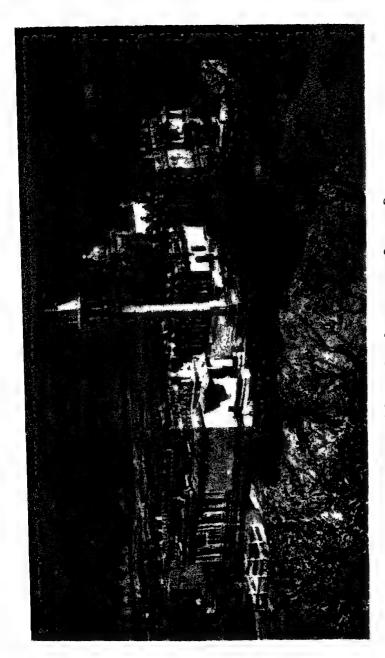

13 जन्द्रमिरि पर कतिषय देवालय तथा प्राकृतिक पृष्ठभूमि [भा० पु० स०, नई दिल्ली]



अन्द्रशिरि पर चामुण्डराय बसदि
 भिरः पुरु सव, मैसूर्



15 चन्द्रगिरि पर पाइवैनाथ बसदि धौर मानस्तम्म

16 चन्द्रगिरि पर श्रुतकेबली मद्रबाहु के चरणिनह



17 सर्वाह्म यक्ष (चामुण्डराय बसरि)

गया है। इस विद्याल भवन में कही कोई खिडकी नहीं, कोई दरवाओं नहीं। उन्मर से चारों और ऊँची दीवार है जो प्रकाश रोकती हैं। मन्दिर की मुख्य मूर्ति तीर्थंकर वादिनाथ की है, छह फुट ऊँची पदमासन, मनमोहक। इसके वोनो और चौरीबाहक हैं। केवल यही एक मन्दिर है जिसके गर्मगृह के चारों और प्रदक्षिणा-पथ है। 1118 ई० के एक लेख (ऋ० 80) से स्पष्ट है कि इस मन्दिर का निर्माण होंग्सल नरेश विष्णुवर्धन के सेनापित गंगराज ने अपनी माता पोचक्वे के हेतु कराया था। महिलाओं की भक्ति की नाथा इस मन्दिर के साथ जुड़ी हुई है। एक तो पोचक्वे की भक्ति-मावना मन्दिर के निर्माण का प्रमुख कारण थी; साथ ही, सी वर्ष बाद अन्य दो महिलाओं — देवी दिनगणी और केम्पम्मणि ने इसका जीणों-द्वार कराया था।

## चन्त्रशुप्त बसदि

यह मन्दिर स्वय सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वारा निर्मित बताया जाता है। यह चन्द्रगिरि का सबसे छोटा जिनालय है। इसके तीन कोठो मे तीर्यंकर पाइबंनाय, पद्मावती और कूष्माण्डिनी की मूर्तियाँ हैं। बीच के कोठे के सामने समाभवन है जिसमे क्षेत्रपाल की मूर्ति है। बरामदे के दायें छोर पर घरणेन्द्र यक्ष और बायें छोर पर सर्वीह्ह यक्ष निर्मित है। बरामदे के सामने जो दरवाजा है, उसका कला-कौशल मनोहारी है।

चन्द्रगुप्त बसर्दि मे जो सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात है, वह है मण्डप की दीवार पर उकेरा गया जाली का काम, जिसमें 90 फलक या चित्रक्षण्ड हैं। इस फलको मे श्रुतकेवली भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त के जीवन के दृश्य बकित हैं। यह फलक-समूह अपूर्व कौशल का नमूना है। फलको का वर्णन पहले आ ही चुका है। इस जाली पर कलाकार का नाम 'दासोज' लिखा है। मन्दिर के दोनो बाजुबो पर छोटे खुदावदार शिखर भी हैं।

#### शान्तिनाथ बसदि

इसकी लम्बाई-वीडाई  $24 \times 16$  फुट है। इसमें तीवँकर शान्तिनाथ की 11 फुट ऊँची मनोझ खड्यासन प्रतिमा है। किंवदन्ती है कि श्री रामचन्द्रजी अपने वल-बल के साथ जिन दिनो यहाँ विश्वाम कर रहे वे उस समय सम्बोदरी ने इस सूर्ति की प्रतिकटा करायी थी।

## सुप्रार्थनाथ बसर्वि

इसका जाकार 25 × 14 जुट है। इसमें तीर्वंकर सुपार्श्वनात्र की तीन फुट ऊँबी पद्मासन प्रतिमा है जो सप्तनायकणी की छात्रा में विराजनान है।

#### चन्द्रप्रभ बसदि

इस बसिद में बन्द्रप्रम तीर्थंकर की तीन फुट ऊँची मूल प्रतिमा प्रतिष्ठित है। सुखनासि मे तीर्थंकर के यक्ष-यक्षी श्याम और ज्वालामालिनी प्रतिष्ठित हैं। मन्दिर के सामने की शिला पर लेख कमाक 140 मे 'सिबमारन बसिद' प्रकित है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस मन्दिर का निर्माण गग-नरेश शिवमार द्वितीय (लगभग 800 ई०) ने कराया।

## श्रामुण्डराय बसदि

विशाल भवन । आकार 69 × 36 फुट । बनावट और सजावट से चन्द्रगिरि पर सबसे सुन्दर । शिल्पकला का एक अनुठा नमूना । इसके ऊपर दूसरा लण्ड और एक गुस्मव भी है ।

मन्दिर में तीर्यंकर नेमिनाथ की 5 फूट ऊँबी, मनीक्ष मूर्ति विराजमान है। गर्मगृह के दरवाजे पर बाजुओं में यस सर्वाह्म और यक्षिणी कूष्माण्डिनी उत्कीण हैं। इसकी बाहरी दीवारो, स्तम्भों, आलों में भी उकेरी हुई मूर्तियाँ है। बाहरी दरवाजे के दोनों बाजुओं पर नीचे की ओर लेख (क० 151) है—'श्री खासुन्डरामं माहिसई।' तदनुसार इसे स्वय चामुण्डराय ने 982 ई० के आसपास बनवाया।

मन्दिर के ऊपर के खण्ड मे पार्थनाथ की तीन प्रतिमाएँ हैं। सिहासन पर लेख (क॰ 150) है कि चामुण्डराय के पुत्र जिनदेव ने बेल्गोल में जिनमन्दिर का निर्माण कराया। वर्षात् यह खण्ड पीछे बना।

विशालता और कलाश्मकता के साथ-साथ इस मन्दिर का अपना एक अन्य गौरव भी है। कहा जाता है कि आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्स चन्नवर्ती ने इसी मन्दिर मे बैठकर जैन सिद्धान्त के महानु बन्य 'गोम्मटसार' की रचना की थी।

#### शासन बसदि

इसका आकार 55 × 26 फुट है। बासन मन्दिर के दरवाजे पर एक लेख (क. 82) है। लेख को ही 'शामन' कहते हैं। इसी से इसका नाम शासन बसदि पड़ा। इसके गर्मगृह में आदिनाथ की 5 फुट ऊँची मूर्ति है। उसके दोनों मोर चौरीवाहक हैं। शुक्रनासिका मे गोमुख यक्ष और चक्रेस्वरी सक्षी हैं। बाहरी दीवारो मे स्तम्भों और आक्षो की सजावट है। उनके बीच-बीच मे प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। तीर्यंकर आदिनाथ के सिहासन पर लेख (क. 84) है जिसका अभि-प्राम है कि गगराज सेनापति ने 'इन्दिए कुलगृह' नाम से इसे बनवामा था।

#### मक्रियांण बसदि

इस मन्दिर का आकार 32 × 19 फुट है। सम्मवत किसी मञ्जिगण नामक व्यक्ति ने इसका निर्माण करावा था। इसमें तीर्यकर अनन्तनाथ की साढ़े तीन फुट ऊँची मूर्ति है।

## एरड्कट्टे बसरि

इसका अर्थ है— उभयवेदिका मन्दिर । सीढ़ियों के दोनों और दो स्कूतरे हैं। इसी कारण इस बसदि का यह नाम पड गया । इसका बाकार 55 × 26 फुट है। इसमे तीर्थंकर आदिनाय की प्रभावित से बलकृत 5 फुट कें ची मूर्ति है। यहाँ पर उत्कीण लेख (क॰ 160) के अनुसार, गगराज सेनापित की भावीं लक्ष्मी ने इस बसदि का निर्माण कराया।

#### सवतिगः अवारण बसदि

सवितगन्धवारण बसदि का अर्थ है—सौतो (सवित) के लिए मत्त हाथी। होयसल नरेश विष्णुवर्धन की रानी शान्तलदेवी का यह उपनाम है। मन्दिर विशाल है। आकार 69 × 35 फुट है। इसमे तीर्थंकर शान्तिनाथ की 5 फुट ऊँ वी मूर्ति है जिसके दोनो ओर चौरीवाहक हैं। शुक्रनासिका से यक किम्पुरुष और यक्षिणी महामानसी चित्रित हैं। सिहरसन पर लेख (क० 161) शक संवत् 1144 का है। शान्तलदेवी के सब्ध मे पहले लिखा जा चुका है।

#### तेरिन बसवि

सामने तेरु (रय) के बाकार का भवन है। आकार 70 × 26 फुट है। इसमें बाहुबली स्वामी की 5 फुट ऊँची मूर्ति है। सामने के नन्दीश्वर मन्दिर पर चारों ओर 52 जिनमूर्तियाँ उत्कीण हैं। इसके शक सबत् 1038 के लेख (फ़॰ 170) से कात होता है कि पोयसल सेठ की माता माचिकच्चे और नेमि सेठ की माता शान्तिकच्चे ने इसे बनवाया था।

#### शान्तीत्रवर बसवि

इसका आकार 56 × 30 फुट का है। इसमे तीयँकर शान्तिनाय की मूर्ति है। यक्ष-यक्षी हैं। गुम्मट पर कारीगरी है। मन्दिर कुछ केंची सतह पर बना है।

## कृते बहाबेब स्तम्भ

चन्द्रगिरि पर्वत के केरे के दक्षिणी वरवाचे पर प्रतिष्ठित यह एक विधान

स्तम्भ है। इसके शिखर पर पूर्वमुखी बहादेव की छोटी-सी पद्मासन मूर्ति है। स्तम्भ की पीठिका आठ दिशाओं मे आठ हाथियो पर आधारित थी। अब थीडे से हाथी रह यथे हैं। इसके चारो ओर लेख (क० 64) है, जो गगनरेक मार्रीसह हितीय की मृत्यु (974 ई०) का स्मारक है। इससे जात होता है कि यह स्तम्भ इससे भी पहले बना होगा।

#### महानबमी मन्डप

जार स्तम्भी वाले दो मण्डण हैं। दोनो मण्डणो के मध्य मे स्थित एक स्तम्भ के लेख (क्रमांक 73) मे जिकत है कि यहाँ नयकीर्ति आचार्य का समाधिमरण हुआ और उनके आवक शिष्य नागदेव मन्त्री ने मण्डण का निर्माण करवाया।

ऐसे ही और भी अनेक मण्डप इस पर्वत पर विद्यमान हैं और उनमे लेखगुक्त स्तम्भ प्रतिष्ठित हैं।

#### मरतेश्वर

महानवमी मण्डप के पश्चिम की ओर एक भवन है। इसके समीप 9 फुट ऊँची मूर्ति है जो बाहुबली के भाई भरतेश्वर की बताई जाती है। एक भारी चट्टान में यह मूर्ति घटनों तक बनाई जाकर अपूर्ण छोड दी गई है। वर्तमान अवस्था में यह सम्भग मुद्रा में अवस्थित है। सभवत इसे चन्द्रिशिर पहाडों के पश्चिमी परिसर में पढे हुए विशाल शिलाखण्ड को काटकर बनाया गया है। सुम्बन्धित शिलालेख का कुछ भाग पढ़ा गया, जिससे अनुमान होता है कि इसे गुरु अरिब्टनेमि ने बनवाया था।

## इरुवे बहादेव मन्दिर

सारी पहाडी पर घेरे से बाहर केवल यही एक मन्तिर है। इसमे अध्यदेव की मूर्ति है। इस मन्तिर के सामने एक बृहत् बहान है जिस पर जिन-प्रतिमाएँ, हाथी, स्तम्भ खुदे हुए हैं। खोदने वालों के नाम भी अकित हैं। मन्तिर के दरवाजे पर लेख (क० 186) है जिसके अनुसार इस मन्दिर का निर्माण दसवी शताब्दी में हुआ था।

एक विशेष अतिशय इस मन्दिर का यह प्रचलित है कि लोग यहाँ आकर वही द्वारा अभिषेक की मनौती पूरी करते हैं तो उनके घर से चींटियाँ चली जाती हैं।

#### कञ्चित दोणे

'कञ्चित' का अर्थ है 'कांसा', जिस बातु से चण्टा बादि बनाये जाते हैं और 'बोण' का अर्थ है--कुण्ड। किन्तु इसका आखय पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता है। यहाँ

चीकोर बेरे के भीतर चट्टान में एक कुन्ड है। कुन्ड के भीतर स्तम्भ है जिस पर लेख (कo 211) में जिसा है—"मानन आमस्य-संबच्छवरिन कहिसिब दीचेषुं अर्थात् मानव ने अत्मन्द सवस्तर (ताक संवत् 1116) में इसे बनवाया।

## लक्कि दोषे

इसका बर्च है लिक्क नामक महिला द्वारा निर्मित कुन्छ । कुन्छ से पश्चिम की बोर एक चट्टान है जिस पर 31 छोटे-छोटे लेख (क्रमांक 219 से 249) हैं जिनमें बाजियो, बाजायों, कवियो सथा राजपुरुषो के नाम अकित हैं।

#### भद्रबाहु गुफा

अन्तिम श्रुतकेवली भद्रवाहु ने यहाँ दारीर त्याग किया था। यहाँ पर उनके चरण अकित हैं। एक लेख (ऋ० 251) यहाँ पाया गया था, किन्तु अब वह यहाँ नही है। कहा जाता है कि सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य अपनी मुनि-अवस्था में यही पर तपश्चरण करते हुए आचार्य भद्रवाहु की उनके अन्तिम समय तक सेवा-मुश्रुषा करते रहे। यह भी मान्यता है कि लगातार 48 दिनो तक इन चरणों की पूजा करने से भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है।

## चामुण्डराय की शिला

चन्द्रगिरि के नीचे एक चट्टान इस नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है, चामुण्ड-राय ने इसी शिला पर लड़े होकर विन्ध्यगिरि पर सोने का बाण छोड़ा था, जिसके फुलस्वरूप विश्ववन्द्य गोम्मटेश्वर मूर्ति का ऊपरी भाग प्रकट हुआ था। शिला पर कई जैन गुरुओ के आकार और उनके नाम भी उस्कीण हैं।

## 2. विन्ध्यगिरि

विन्व्यगिरि को 'दोड़ बेट्ट' (बडी पहाडी) या 'इन्द्रगिरि' भी कहते हैं। यह समुद्रतल से 3347 छुट और नीचे मैदान से 470 छुट ऊँबी है। शिक्षर पर पहुँचने के लिए 650 सीडियाँ परबरों को काटकर बनाई गई हैं। ऊपर समतल चौक एक घेरे से बिरा है। घेरे में बीज-बीच में तलवर हैं जिनमें जिन-प्रतिमाएँ विराजमान हैं। घेरे के बारो कोर कुछ दूरी पर भारी दीवार है जो कहीं-कहीं प्राकृतिक किलाओं से बनी हैं। चौक के ठीक बीचों-बीच गोम्मटेक्वर की विशाल खड्गासन सूर्ति है जो अपनी दिन्यता से उस सारे भूभाग को अलंहत कर रही है। गोम्मटेक्वर की इस विश्वतन्त्य प्रतिमा का वर्णन हम कर चुके हैं।

मूर्ति-विवरण एक सेख (% 336) में दिया है। वह लेख एक छोटा-सा कन्तक काव्य है। बहु 1180 ई • के सगमग कीप्पण किन द्वारा रचा गया है। गोम्मटेस्वर मृति के दोनो बाजुबो पर यक्ष-बिक्षणी की सूर्तियाँ हैं जिनके एक हाथ मे चौरी और दूसरे मे कोई फल है। गोम्मटेस्वर मूर्ति की नायीं बोर गोल पाषाण का पास है जिसमे मृति के अभिषेक का जल एकत होता है। इस पर 'लिलत सरोवर' नाम खुदा है। पाषाण-पात्र मर जाने पर अभिषेक का जल एक नाली द्वारा मूर्ति के सम्मुख कुएँ मे पहुँचता है, वहाँ से मन्दिर की मरहद के बाहर 'मुल्लकायिज वागिसु' नाम कन्चरा में पहुँचा दिया जाता है। मूर्ति के सम्मुख का मण्डप सुन्दर खित नव छनो से सजा हुआ है। आठ छनो पर अष्ट दिक्पाल की मूर्तियाँ हैं। बीच की नौवी छत पर गोम्मटेस्वर के अभिषेक के लिए हाथ मे कलश लिये इन्द्र की मूर्ति है। इसकी छत में उत्कीण शिलालेख क० 322 से अनुमान होता है कि बलदेव मन्त्री ने 12वी शताब्दी के प्रारम्भ में यह मण्डप, और लेख क० 373 के अनुसार सेनापित भरतमय्य ने इस मण्डप का कठवरा (हप्पलिगे) निर्माण कराया था।

जीर भी अनेक लेख हैं जिनसे पता चलता है कि कठवरे की दीवार और चौबीस तीर्यंकरों की प्रतिसाएँ नयकीर्ति सिद्धान्तच कवर्ती के शिष्य बसविसेट्टि ने निर्माण करायी तथा उनके पुत्रों ने प्रतिसाओं के सम्मुख जालीदार खिडकियाँ बनवायी। इसी प्रकार चगाल्वनरेश महादेव के प्रधान सचिव केशवनाथ के पुत्र चन्न बोम्मरस और नजरायपट्टन के श्रावकों ने गोम्मटेश्वर-मण्डप के ऊपर के खण्ड का जीणींद्वार कराया।

#### परकोटा

इसका निर्माण होयसल नरेश विष्णुवर्धन के सेनापित गगराज ने शक स० 1039 के आसपास कराया। यह विवरण लेख क० 276, 272-74, 154, 158, 342, 547 में मिलता है। परकोटे के भीतर मण्डपों में अगल-बगल 43 जिनमूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। अधिकाँश मूर्तियाँ चार फुट ऊँची हैं। इनमें पद्मप्रमु तीयंकर की मूर्ति नहीं है। एक अज्ञात मूर्ति बढे फुट ऊँची है। परकोटे के द्वार के दोनो बाजुओ पर छह-छह फुट ऊँचे द्वारपाल हैं। परकोटे की दीवार पर तीन और देवी-देवताओं और पशु-पिकायों के विविध मुद्राओं में ऐसे अव्युत्त और मनोवैज्ञानिक चित्र उकेरे गये हैं कि सारी प्रकृति मानव की सहचरी हो गई है।

गोम्मटेश्वर देव के ठीक सामने छह फुट जँचाई पर ब्रह्मदेव स्तम्भ है। यहाँ ब्रह्मदेव की पद्मासन मूर्ति है। स्तम्भ के भीचे पाँच फुट ऊँची गुल्लकायज्जी की मूर्ति है जिसके हाथ मे गुल्लकायि (फल) है। यह स्तम्भ और मूर्ति स्वय चामुण्डराय द्वारा निर्मित बताई जाती है।

#### सिक्टर वसदि

यह छोटा-सा मन्दिर है। इसमें सिद्ध भन्नान की 3 फुट केंची मृति विराजमान है। मृति के दोनों ओर 6-6 सचित कलात्मक स्तम्भ हैं। दावीं और के स्तम्भ पर अहंद्दास किन का पण्डितार्थ की प्रशस्ति वाला लेख (क॰ 360) है। इस स्तम्भ में पीठिका पर विराजमान एक आचार्य अपने शिष्य की उपदेश बेते दिसाए गए हैं। दूसरे चित्र में जिनमृति उत्कीर्ण है।

## असम्ब बागिलु

यह द्वार का नाम है। पूरा दरवाजा असण्ड शिला को काटकर बनाया गया है। द्वार के ऊपरी भाग में लक्ष्मी की पद्मासन मूर्ति का दोनो ओर से हाणी अभि-षेक कर रहे हैं। दरवाजे की दायी ओर बाहुबली और वायीं और भरत की मूर्तियाँ हैं जो दण्डनायक भरतेश्वर द्वारा शक सवत् 1052 के आसपास प्रतिष्ठित की गई थी।

## सिद्धरगुण्ड

यह एक शिला है जिस पर अनेक लेख हैं। ऊपरी भाव की कई पंक्तियों में जैनाचार्यों के चित्र हैं, उनके नाम भी हैं। भरत-बाहुबली, उनके निन्यानवे भाई तथा बाह्मी और सुन्दरी की मृतियों भी यहाँ दर्शायी गई हैं।

## गुल्लिकायिक बागिलु

यह दूसरे द्वार का नाम है। द्वार के दाहिनी और एक शिला पर एक स्त्री बैठी है जिसका चित्र भी खुदा है। सम्भवतया इसे गलत नाम दे दिया गया है। नेव (%० 358) के अनुसार यह मल्लिसेट्टि की पुत्री का चित्र होना चाहिये।

## त्यागद ब्रह्मदेव स्तम्भ

यह 'चागद कम्ब' भी कहलाता है। यहाँ दान दिया जाता था अत त्यागद नाम पड़ा । अद्मुल शिल्प है इस स्तम्भ का। यह मानो अधर में स्थित है और इसके नीचे से बमाल निकाला जा सकता है। स्तम्भ के एक कोने का अहा मात्र पीठिका का स्पर्ध करता है। लेख का 388 के अनुसार यह चामुण्डराय द्वारा स्थापित है। लेख मे उनके प्रताप का वर्णन है। यह लेख पूरा नहीं मिलता। पूरा होता तो बहुत से तथ्य प्रमाणित रूप से बिदित हो जाते। श्वायद हेग्गडे कथ्न ने अपना छोटा-सा लेख (क 389) लिखाने के लिए चामुण्डराय का लेख जिसवा इन्हाला। यह तथ्य बड़ा दारण है। स्तम्म की पीठिका के विक्षण बाजू पर दो मूर्तियी सुवी हैं। एक मूर्ति, जिसके दोनो ओर वयरवाही सड़े हुए हैं, वामुखराय की है और सामने वाली मूर्ति उनके पुरु नेमिचन्द्र सिद्धान्तवक्रवर्ती की कही जाती है।

#### चेम्सच्य बसवि

इसमें जन्द्रप्रमु की ढाई फुट ऊँची मूर्ति है। बसदि के सामने मानस्तम्म है। केस कः 540 के अनुसार इमे केन्त्रण्य और उसकी धमंपत्नी ने शक सबस् 1556 में बनवाया था। इस दम्पती की मूर्तियाँ भी उत्कीर्ण हैं। यह बसदि त्यागद स्तम्भ की पश्चिम दिशा में है।

#### ओरेगल बसवि

इसे तिक्ट बसदि भी कहते हैं, क्यों कि इसमे तीन गर्अंगृह हैं। मन्दिर ऊँची सतह पर है, सीढ़ियों से जाना पड़ता है। ओदेगल से तात्पर्य है कि पाषाणों का बाबार देकर इस असदि की दीवारों को मजबूत किया गया है। तीन गुफाओं में पद्मासन तीन मूर्तियों — सीथंकर नेमिनाथ, आदिनाथ और जान्तिनाथ की हैं। पिक्षम की ओर चट्टान पर नागरी अक्षरों में 27 लेख (क० 391-417) उत्कीणं हैं जिसमें अधिकतर तीथंयात्रियों के नाम हैं। बीच में पत्थर का कमल निर्मित है।

#### चौबीस तीर्यंकर बसवि

यह छोटा-सा देवालय है। यहाँ डेढ फुट उँचे एक पाषाण पर चौबीस तीर्थंकरो की मूर्तियाँ उत्कीण हैं। नीचे एक पक्ति मे तीन बडी मूर्तियाँ उत्कीण हैं। लेख क 422 के अनुसार चौबीसी की स्थापना चारुकीर्ति पण्डित धर्मचन्द्र आदि द्वारा शक संवत् 1570 मे कराई गई थी।

## महाबेच मन्दिर

विन्ह्यगिरि की नीचे की सीढ़ियों के पास एक छोटा-सा मन्दिर है। इसमें सिन्दूर से रगा हुआ एक पाषाण है जिसको लोग 'जाक्गुप्पे अप्प' या 'ब्रह्म' कहते हैं। लेख क० 439 के अनुसार शक संबत् 1600 में इसका निर्माण हिरिसालि निवासी गिरिगौड के छोटे भाई रगट्य ने कराया था।

#### 3 नगर-स्मारक

#### मण्डारि वसवि

यह नगर का धबसे बड़ा मन्बिर है। इसका आकार 266×58 फुट है।

होयसल नरेश नरसिंह प्रथम के अध्वारि हुल्ल ने इसका निर्माण कराया था। पर्सगृह में सुन्दर चित्रमय बेदी पर बौजीस तीर्यंकरों की तीन-तीम फुट ऊँची मूर्तियाँ
हैं। तीन दरवाओं पर जास्त्रियों बनी हैं। सुखनासि में पद्मावती और शह्म की
मृतियाँ हैं। नवरन के चार सम्भों के बीच जमीन पर 10 फुट के चौकोर पत्थर
पदे हैं। आगे के भाम और बरामदे में भी इतने जड़े नत्थर लगे हुए हैं। ये भारीभारी पत्थर कैसे साथ गये, देसकर आक्ष्ययं होता है। नवरंग की चित्रकारी में
सुन्दर सताएँ, मनुष्य, पश्च उत्कीणं है। बरामदा मुख्य अथन के चारों ओर है।
मन्दिर के सामने मनस्तम्भ है। शक सवत् 1081 के लेख (७० 476) में मन्दिर
के निर्माता हल्ल और मन्दिर का वर्णन है।

#### अक्कन बसदि

होयसल नरेश बल्लाल द्विलीय के बाह्मण मन्त्री चन्द्रमौलि की जैन धर्माव-लिम्बनी भार्या आचियक ने शक सबत् 1103 में इस मन्दिर का निर्माण कराया, यह इसके लेख क० 444 से ज्ञात होता है। गर्मगृह में फणाबिल सिहत पार्श्वनाथ की 5 फुट ऊँची भव्य मूर्ति है। सुखनासि में आमने-सामने पचफणी धरणेन्द्र तथा पद्मावती की साढ़े तीन फुट ऊँची मूर्तियाँ है। द्वार के आस-पास जालियाँ हैं। नवरण के काले पाषाण के, आइने के सदृष्म चमकीले, चार स्तम्भ और कुशल कारीगरी-पूर्ण नवछत्र हैं। गुम्मट में अनेक जिनमूर्तियाँ चित्रत हैं। शिखर पर सिह-ललाट है। यह होयसल कला का अनुपम नमूना है।

#### सिद्धान्त बसदि

कहा जाता है कि जैन वाड्मय की निधि सिद्धान्त-प्रनथ यहाँ एक बन्द कमरे मे सुरक्षित रखे जाते थे। यहाँ से ही ये धवल, महावल, आदि ग्रन्थ मूडिबिड़ी गये हैं। मन्दिर के बीच में पार्थनाथ-मूर्ति है। उसके आस-पास केष 23 तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं। लेख क० 454 से कात होता है कि शक सबत् 1620 में उत्तर भारत के किसी यात्रो द्वारा यह चतुर्विशति तीर्थंकर-मूर्ति प्रतिष्ठित की गई थी।

#### बानशाले बसदि

मह छोटा-सा देवालय है। इसमे तीन फुट ऊँचे पाषाण पर पचपरमेछी की प्रतिमाएँ हैं। जैसा कि नाम से जात होता है पहले यहाँ दान दिया जाता रहा होगा। इस बसदि के लिए मदनेय नामक ग्राम दान में दिये जाने का उल्लेख भी भिलता है।

#### मगर जिनासय

यह नगर के महाजनों के द्वारा रिकात था। इसका एक अध्य नाम 'श्री-निलय' भी रहा आया। इसमे वादिनाथ की ढाई फुट ऊँची मूर्ति है। नगरंग के बाई ओर गक गुफा से बहादेव की दो फुट ऊँची मूर्ति है जिसके दायें हाथ में फन और बायें हाथ में कोई वस्तु है। उसके पैरों से खडाऊँ हैं। पीठिका पर भोडे का चिह्न है। लेख क० 457 के अनुसार इस मन्दिर का निर्माण नागदेव मन्स्री के द्वारा मक सबत् 1118 में हुआ था। इस लेख में गुफ नयकीतिदेव की निषद्या तथा 'नृत्यरग' और 'अक्सकुट्टिम' (पाषाण-मूमि) के निर्माण का उल्लेख भी है।

#### मगायि बसवि

त्रिमुबनचूडामणि मगामि ने इस मन्दिर का निर्माण कराया था। इसमें सान्तिनाथ की साढे बार फुट ऊँबी मूर्ति है जिसकी प्रतिष्ठा विजयनगर देवराय महाराज की रानी मीमादेवी ने करायी थी। नवरंग में वर्धमान स्वामी की मूर्ति की प्रतिष्ठापना पण्डित देव को शिष्या वसतायि द्वारा हुई थी। मन्दिर के सम्मुख वो सुन्दर हाथी बने हैं।

#### जैन मठ

यह न्वरित श्री भट्टारक स्वामी का निवास-स्वान है। इसमे एक सुन्दर खुला श्रीगत है। मण्डप-स्तम्भो पर चित्रकारी है। तीन गर्मगृहो मे पाषाण और धातु की अनेक प्रतिमाएँ हैं।

कुछ मूर्तियाँ बहुत अर्वाचीन हैं जिन पर संस्कृत व तिमल भाषा के लेख हैं। ये ग्रन्थ-लिपि में लिखे हैं। अधिकाश मूर्तियाँ तिमलनाडु के जैन बन्धुओ द्वारा प्रतिष्ठित हैं। नवदेवता बिम्ब में पचपरमेष्ठी, जिनधर्म, जिनासम, चैत्य, चैत्यालय आदि चित्रित हैं। मठ की दीवारो पर तीयँकरों और जैन राजाओ के जीवन-चित्र, दशहरा-दरबार का चित्रण, पाववेनाथ का समवसरण, भरत और बन्नदर्ती के जीवन-चित्र, नागकुमार के जीवन-वृतान्त और बन-वृत्य में बड्लेश्याओं का चित्रण आकर्षक हैं।

जगर की मजिल मे पाहर्वनाथ मूर्ति है। काले पाषाण पर चौबीस तीयँकर उत्कीर्ण हैं। चामुण्डराय ने गोम्मटेश्वर मूर्ति की स्थापना के उपरान्त अपने गुरु नेमियन्त्र को यहाँ मठाधीश नियुक्त किया था। वैसे यह गुरु-परम्परा और भी पहले से चली आ रही थी। लेख क० 360 तथा 364 के अनुसार यहाँ पर आसीन गुरु चार्कीर्ति पण्डित ने होयसल नरेश बल्लाल प्रथम (1100-1106) को ब्याधि-मुक्त करके 'बल्लाल-जीवरकाक' की उपादि प्राप्त की थी।

#### कल्याणी सरीवर

यह नगर के बीच में है। इसके चारों ओर सीढ़ियाँ क्क्रीर शिखरबढ वीवार है। एक सभा-मण्डप है। उसके एक स्तम्भ पर लेख (क० 50!) है जिसके अनुसार इस सरोवर को चिक्कदेव राजेन्द्र ने बनवाया था। यह वही सरोवर है जिसके नाम पर बेल्पील का नामकरण हुआ। एक समय सरोवर के चारों ओर प्राकृतिक सुचमा का विस्तार था। किन्ही अर्थों मे आज भी है। अब नयी निर्माण-पढ़ितयों द्वारा इस सरोवर का परिष्कार किया गया है।

## जविक कट्टी

यह दूसरा सरोवर है। पास की दो चट्टानो पर जैन मूर्तियों के लेख (क॰ 503-504) से ज्ञात होता है कि वोप्पदेव की माता, गगराज के बढे भाई की पत्नी, ग्रुभवन्द्र सिद्धान्तदेव की जिष्या जिक्कमन्त्रे ने इन मूर्तियों और इस सरोवर का निर्माण कराया था।

#### चेरनण्य कुण्ड

चेन्नण्ण कुण्ड के निर्माता वही चेन्नण्ण हैं जिनकी कृतियो का उल्लेख अनेक शिलालेखों में है। लेख क० 480 से ज्ञात होता है कि इस कुण्ड का निर्माण शक सवत् 1595 के आस-पास हुआ था।

## 4 आसपास के ग्राम

## जिननाथपुर शान्तिनाथ बसदि

नगर से उत्तर की ओर यह एक मील दूरी पर है। लख क० 538 के अनुसार होय्सल नरेश विष्णुवर्धन के सेनापित गगराज ने शक सवत् 1040 के आसपास इसे बसाया था। मैसूर राज्य के समस्त मन्दिरों मे सबसे अधिक आमृषित है यह बसदि, और है यह होयसल शिल्पकारी का सबसे सुन्दर नमूना। इसमे शान्तिनाथ भगवान की साढे पांच फुट ऊँची भव्य एव दर्शनीय मूर्ति है। यह प्रभावली से और वोनों ओर जगरवाहियों से सुसिष्जत है। नवरग के चार स्तम्भ मूर्य की कारीगरी के नमूने हैं। सुन्दर नवछत है तथा बाहरी दीवारी पर तीर्यंकर, यक्षा, यक्षा, बहा, सरस्वती, मन्मध, मोहिनी, नृत्यकारिणी, गायक, वादित्रवाही आदि के चित्र हैं। इसका लेख (क० 526) शक संवत् 1120 (जीर्णोद्धार 1553 में) इस मन्दिर का निर्माण-काल दर्शाला है। तथनुसार इस मन्दिर को 'बसुषैकवान्धव' रेचिमस्य हेनापित ने बनवाकर सागरनिव सिकान्यविक के अधिकार में दे दिया था। रेचिमस्य हेनापित ने बनवाकर सागरनिव सिकान्यविक के अधिकार में दे दिया था। रेचिमस्य

कलचुरिनरेश के मन्त्री थे। बाद में उन्होंने होयसल नरेश बल्लाल द्वितीय (1173-1220) का आश्रय से सिया था।

## जिननाथपुर : अरेगस्तुँ बसबि

यह बरेनस्लु (चट्टान) पर स्वित है। शान्तिनाथ मन्दिर से भी यह पुराना है। इसमे तीथंनर पार्वनाथ की 5 फुट ऊँबी पद्मासन मूर्ति है। सुखनासि में घरणेन्द्र पद्मावती के सुन्दर चित्र हैं। मूर्ति की पीठिका पर के लेख (क० 530) से जात होता है कि शक सवत् 1812 में इसे बेस्गुल के मुजबलेय्य ने प्रतिष्ठित कराया था। यहाँ की प्राचीन मूर्ति बहुत खण्डित हो गई थी जो बाज भी पास के तालाय मे पत्नी है। उसका छन्न मन्दिर के द्वार के पास रखा है। इस मन्दिर की अन्य मूर्तियाँ 24 तीयंकर, पचपरमेण्ठी, नवदेवता, नन्दीश्वर बादि चातु-निर्मित है।

#### समाचि-मण्डप

यहाँ गाँव में एक समाधि-मण्डप है जिसे 'शिलाकूट' कहते हैं। यह 4×4 छुट का है। केंबाई 5 फुट है। ऊपर शिखर है। चारो ओर द्वारहीन दीवारें हैं। इसके लेख क० 539 से जात होता है कि यह बालचन देव के पुत्र (मृत्यु वाक सवत् 1136) की निषद्या है। कालब्बे नामक एक साध्वी स्वी द्वारा भी यहाँ सल्लेखना-विधि से शरीर-स्थाग निये जाने का उल्लेख है।

ऐसा एक समाधि मण्डप तावरेकेरे सरोवार के समीप भी है। लेख क० 497 के अनुसार यह चारुकीति पण्डित की निषद्मा है जिनकी मृत्यु शक सबत् 1565 मे हुई।

जिननाथपुर मे एक दानशाला भी थी जिसे लेख का 71 के अनुसार देवकीर्ति पण्डित (मृत्यु ' शक सवत् 1085) ने इसे बनवाया था।

#### हलेबेस्गोल

यह श्रवणबेल्गोल से 4 मील उत्तर की बोर है। यहाँ का जैन मन्दिर होयसल शिल्पकारी का नमूना है। यह बब ब्वस अवस्था मे है। गर्मगृह में ढाई फुट केंची खड़गासन मूर्ति है। सुखनासि मे 5 फुट केंची सप्तफणी पाश्वनाथ की खण्डत मूर्ति है। नवरग मे अच्छी चित्रकारी है। बीच की छल पर देवियो सिहत रथाक्ड अच्ट-दिक्पालों के चित्र अकित हैं। बीच में घरणेन्द्र का सप्तफणी चित्र है जिसके बायें हाथ मे धनुब और दाहिने हाथ मे सम्भवत. शक्त है। द्वार पर आकर्षक कारीगरी हैं। इसके लेख (क० 568) से झात होता है कि विच्णुवर्धन के पिता होससस एरेयंग ने गुढ़ गीपनिष्द को बेल्गील के मन्दिरों के बीणोंद्वार के



18 जिननाषपुर मे शान्तिनाय मन्दिर की बाह्य-मिति का कलाबैभव

के लिए राजनहरून ग्राम का बान दिया था। यन्द्रिर का निर्माण-काल 1016 है। इस ग्राम में एक श्रीव और एक बैष्णव मन्दिर भी है। यहाँ के तालाब की नहर में टूटे हुए मन्दिरों का मसाला लगाया गवा है। यह इस बात का सकेत करता है कि यहाँ और अधिक मन्दिर रहे होंगे।

## प्राम साजेहिल्ल

यह श्रवणबेल्गोल से 3 मील दूर है। बहाँ एक ज्वस्त जैन मन्दिर है। लेख कः 550 के अनुसार इसे गगराज की भावज जिनकमध्ये ने बनवाया था। (संदर्भ उत्तर भी आ चुका है।)

## कम्बदहस्ती

श्रवणबेल्गोल से यह स्थान 11 मील दूर है। यहाँ एक कलापूर्ण स्तम्भ है जिसके क्रपर ब्रह्मयक्ष की मूर्ति है। इसके समीप ही सात पाषाण-निमित जैन मन्दिर हैं। यहाँ के एक शान्तिनाय मन्दिर मे तीर्थंकर शान्तिनाय की 12 कुट उत्तुग मनोज मूर्ति है। सेनापित गगराज के पुत्र बोप्पण ने इसका निर्माण कराया था। कम्बदहली का शिल्प और कलाकौशल इतना अव्भृत है कि जिसे देखकर आज का कलाकार या स्थपित चिकत-सा रह जाता है।



# बाहुबली-मूर्तियो की परम्परा

बीर-मार्तण्ड चामुण्डराय ने भगवान् बाहुबली की विशव-वन्ता भूति की प्रति-रुपना करके जिस विशालता, भञ्यता और वीतरागता को अलौकिक कला से रूपान्तरित किया, उसने आगे की शताब्दियों के श्रीमन्तों और कलावन्तों को इतना अधिक प्रभावित किया कि बाहुबली की विशाल मूर्ति का नव-निर्माण उनके जीवन की साथ बन गयी। बाहुबली यद्यपि तीर्थंकर नहीं थे, किन्तु उपासकों ने उन्हें तीर्थंकर के समकक्ष पद दिया। ऐसा ही अनुपम रहा है उनका कृतित्व जिसे हम पिछले अध्यायों में देल चुके हैं। कर्नाटक में जन-सामान्य के लिए तो वह मात्र देवता हैं—तीर्थंकर, जिन, कामदेव के नामों और उपाधियों से परे।

दक्षिण कर्नाटक मे, मूडबिद्रि से उत्तर मे 15 कि० मी० की दूरी पर स्थित कारकल मे सन् 1432 मे लगभग 41-1/2 फुट ऊँची प्रतिमा प्रतिष्ठापित हुई जिसे राजपूर्व वीरपांड्य ने जैनाचार्य लिखतकीर्ति की प्रेरणा से निमित कराया।

एक मूर्ति मूडिबिड़ी से लगभग 12 मील दूर वेणूर में चामुण्डवशीय तिम्मराज ने सन् 1604 में स्थापित की, जिसकी ऊँचाई 35 फुट है। इसके प्रेरणास्रोत भी वादकीर्ति पण्डित माने जाते हैं।

कुछ वर्ष पहले मैसूर के पास वाले एक चने उजाड स्थान के ऊँचे टीले का उत्खनन करने पर बाहुबजी की 18 फूट ऊँची मूलि प्राप्त हुई थी। अब उस स्थान को 'गोम्मटगिरि' कहा जाता है।

कर्नाटक के बीजापुर जिले के बादामि पर्वत-शिखर के उत्तरी ढाल पर जो चार शैलोत्कीणं जैन गुहा-मन्दिर हैं उनमे से चौथे गुहा-मन्दिर के मण्डप में कोने के एक देव-प्रकोष्ठ में विभिन्न तीर्थं कर-मूर्तियों के मध्य उत्कीणं मूर्ति सर्वप्रमु बाहुबलि की मूर्ति है। इस 7 फुट 6 इच ऊँची मूर्ति की केश-सज्जा भी दर्शनीय है जिसकी परम्परा दसवीं शती से श्रवणबेल्गोल की महामूर्ति से ऊर्णा अर्थात् चूधराले केशों के रूप मे परिणत हुई।

बादामि-बाहुबली की केश-सज्जा की परस्परा जाठवी-नौबी शती की उस मूर्ति में विद्यमान है जो बाहुबली की प्रथम कांस्य-मूर्ति है। लगभग डेड़ फुट ऊँचे बाकार की मह यूर्ति मुक्ताः अवगवेस्पोल की है और अब जिस लॉफ वेस्स संग्रहा-लय, सम्बद्ध में (कमांक 105) प्रविद्यात है। इसका वर्तुलाकार वावपीठ अनुपात में इससे कुछ बड़ा है जीर अब इससे टूट कर बलव हो गया है। स्कन्त कुछ अधिक चौडे हैं किन्तु सरीर का दोव भाग उचित अनुपात में है। मुख-मण्डल उच्छाकार है, कपोल युष्ट हैं और नार्तिका उन्तत है। सोष्ठ और माँहे उभरी होने से अधिक बाकवंक बन पड़ी हैं। केश-राशि पीछे की ओर काढी गयी है किन्तु अनेक पुषराक्षी जटाएँ कन्छो पर सहराती विद्यायी गयी है। लताएँ उनके पैरों से होकर हाथो तक ही पहुँची हैं। कालकम से यह द्वितीय मानी जा सकती है।

कालका से तृतीय बाहुबिल-मूर्ति ऐहोल के इन्द्रसभा नामक बत्तीसवें गुहा-मन्दिर की अर्ब-निर्मित बीधि में उत्कीण है। बीजापुर जिले के इस राष्ट्रकूट-कालीन केन्द्र का निर्माण आठवी-नौंबी शती में हुआ था। इसी गुहा मन्दिर में नौवीं-दसवीं शती में जो बिविध चित्राकन प्रस्तुत किए गए उनमें से एक बाहुबली का भी है। बाहुबली का इस रूप में यह प्रथम और संभवत अन्तिम चित्रांकन है।

कर्नाटक में गोलकुण्डा के खजाना बिल्डिंग संग्राहलय में प्रदर्शित एक बाहुबली मूर्ति काले बेसाल्ट पाषण की है। 1 73 मीटर ऊँची यह मूर्ति कदाचित् वसबी शती की है।

पत्तनचे न्यु से प्राप्त और राज्य सम्राहलय हैदराबाद मे प्रदर्शित एक बाहुबली मूर्ति राष्ट्रकूट कला का अच्छा उदाहरण है। इसमे लताएँ कन्थो से भी अपर मस्तक के दोनो ओर पहुँच गयी हैं। दोनो ओर अकित एक-एक लच्च युवती-आकृति का एक हाथ लता को अलग कर रहा हैं और दूसरा किट तक अवलिखत युद्रा मे है। बारहवी शती की यह मूर्ति कई दृष्टियो से उल्लेखनीय है। श्रीवस्स लांछन होने से यह उत्तर और दक्षिण की श्रुखला ओडती है; अपर स्वस्तिक और कमलाकृति प्रभामण्डल है जो अन्य बाहुबलि-मूर्तियो मे प्राय अप्राप्य है। किट की विवति ने समूची मूर्ति के अनुपात को सन्तुलित किया है।

बादामी तालुके मे ही एक गाँव है ऐहोस, जिसके पास गुफाएँ हैं। गुफाओं मे पूर्व की ओर मेचुटी नामक जैन मन्दिर है। इसके पास की गुफा मे बाहुबली की 7 फूट ऊँची मूर्ति उस्कीर्ण है।

दक्षिण में ही दौलताबाद से लगभग 16 मील दूर एलोरा की गुफाएँ हैं। इस मे पौच जैन-गुफाएँ हैं। इसमें एक इन्द्रसभा नामक दोतस्ला सभागृह है। इसकी बाहरी दक्षिणी दीवार पर बाहुबली की एक मूर्ति उस्कीण है।

## उत्तर भारत की विधिष्ट बाहुबली मूर्तियाँ

बहुत समय तक कला-विकेषकों में यह बारणा प्रचलित थी कि बाहुवली की मूर्तियाँ दक्षिण भारत में ही प्रचलित हैं। उत्तर भारत में इनके उदाहरण अत्यन्त बिरल हैं। किन्तु शोष-क्षोज के उपरान्त उत्तर भारत में उल्लेखनीय अनेक बाहुबली-मूर्तियों के अस्तित्त्व का पता तथा है जिनका विवरण निम्मअकार है—

जूनागढ़ संब्रहालय में प्रदर्शित नौंबी शताब्दी की मूर्ति जी प्रभासमादन से

प्राप्त हुई है।

संजुराहो मे पाइवैनाथ मन्दिर की बाहरी दक्षिणी दीवार पर उस्कीर्ण दसवीं शताब्दी की मूर्ति ।

लखनऊ संग्रहालय की दसवी शताब्दी की बाहुबली-मूर्ति जिसका मस्तक और बरण खडित हैं।

देवगढ मे प्राप्त मूर्ति, दसवी शताब्दी की, जो अभी वही के 'शाहू जैन सग्रहा-लय' मे प्रदर्शित है। इस मूर्ति का चित्र जर्मन पुरातस्व-वेत्ता क्लौस बून ने अपनी युस्तक मे दिया है। देवगढ ने बाहुबली की 6 मूर्तियाँ प्राप्त हूँ।

बिलहरी, जिला जबलपूर, मध्यप्रदेश से एक शिलापट प्राप्त हुआ है जिस पर

बाहुबली की प्रतिमा उस्कीमं है।

बीसबीं सताब्दी की नयी मूर्तियों में, जिन्हें केंचे माप पर बनाया गया है, आरा (बिहार) के जैन बालाश्रम में स्थापित मूर्ति, उत्तरप्रदेश के फिरोजाबाद नगर में कुछ वर्ष पूर्व स्थापित विधाल बाहुबली-मूर्ति और सागर, में प्र० के वर्णी भवन में स्थापित मूर्ति उल्लेखनीय हैं।

उत्तर भारत के अन्य मन्दिरों में भी जौन्ज और पीतल की अनेक बाहुबली मृतियाँ विराजमान हैं।

## कतिपय त्रिमूर्तियाँ

बाहुबली को भरत जक्रवर्ती के साथ ऋषभनाथ की परिकर-मूर्तियों के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। बाएँ लता-वेष्टित बाहुबली की और दाएँ नब-निधि से अभिज्ञात भरत की सूर्ति से समन्वित ऋषभनाथ की जटा-मण्डित सूर्तियाँ मध्य बन पड़ी हैं। ऐसे अनेक मूर्त्यंकन देखे गये हैं—

जबलपुर जिले में बिलहरी ग्राम के बाहर स्थित कुलबृरिकालीन, लगभग नौबी शती, जैन मन्दिर के प्रवेश द्वार के सिरदल पर इस प्रकार का सम्भवत.

प्रचीनतम मूर्यंकन है।

उत्तर प्रदेश के लिलतपुर जिसे में स्थित देवगढ़ के पबंत पर एक मन्दिर में जो ऐसा मूर्यंकन है वह कला की दृष्टि से सुन्दरसम है और उसका निर्माण देव-गढ़ की अधिकास कलाकृतियों के साथ सगभग दसवीं क्षती में हुआ होगा।

सजुराहों के केन्द्रीय सम्रहालय में एक सिरदल (कमांक 1724) है। उस पर विभिन्न तीर्यंकरों के साथ भरत और बाहुबली के मूर्त्यंकन भी हैं। यह दसवी शती की चन्देल कृति है। भारत और बाहुबसी के साथ ऋषमनाथ की विशासतम मूर्ति तोगरकाल, पन्द्रहवीं शती, में ग्वालियर की गुफाओं में उत्कीर्ण की समी।

इस प्रकार की एक पीतल की मूर्ति नई दिल्ली के राष्ट्रीय सम्राहलय में है। इसमे ऋषभनाव सिहासन पर आसीन हैं और उनकी एक ओर भरत तथा दूसरी ओर बाहुबली कायोत्सर्गस्य हैं। यह संभवतः चौवहवीं शती की पश्चिम मारतीय कृति है।

इन पाँचों के अतिरिक्त और भी कई मूर्तियो पर ऋषभनाथ के साथ अरत और बाहुबली की प्रस्तुति होने का संकेत मिलता है। उडीसा के बालासीर जिले में मद्रक रेलवे स्टेशन के समीप चरम्पा नामक ग्राम से प्राप्त और अब राज्य सम्रहालय, मुवनेश्वर में प्रदर्शित अनेक जैन मूर्तियों में से कुछेक में इस प्रकार के मर्स्यकन हैं।

इनके अतिरिक्त एक ऐसा मूत्यंकन भी प्राप्त हुआ है जो इन सभी से प्राचीन कहा जा सकता है। उडीसा के क्योझर जिले मे अनन्तपुर तालुका मे बीला पहाडियों के मध्य स्थित पोर्दोसिगिदि नामक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ ऋषभनाय की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। उडीसा मे प्राप्त यह प्रथम जैनमूर्ति है जिस पर लेख उत्कीण है। इसमे आसन पर वृषम लाछन के सामने दो बद्धाजिल भक्त अकित हैं जो गरत और बाहुक्ली माने जा सकते हैं, और तब यह इस प्रकार की मूर्तियों मे सर्वाधिक प्राचीन होगी।

## एक पटली-चित्राकन

बाहुबली की गृहस्य अवस्था का, भरत से युद्ध करते समय का, मूर्त्यंकन तो नहीं किन्तु चित्राकन अवस्य प्राप्त हुआ है। प्राचीन हस्तलिखित सास्त्रों के ऊपर-नीचे जो काष्ठ-निम्तित पटलियाँ बाँधी जाती थी उनमें से एक पर यह चित्रांकन है। मूलत जैसलमेर भण्डार की यह पटली पहले साराभाई नवाब के पास थी और अब बम्बई के कुसुम और राजेय स्वाली के निजी सम्राहलय में है। बारहवी शती की इस पटली की रचना सिद्धराज जयसिंह चालुक्य, 1094-1144 ई०, के झासनकाल में विजयसिंहाचार्य के लिए हुई थी। इसका रचनास्थल राजस्थान होना चाहिए। भरत-बाहुबली-युद्ध इस पटली के पृष्ठभाग पर प्रस्तुत है जिस पर बुनाबदार लता-वल्लियों के बुत्ताकारी में हाथी, पक्षी और पौराणिक शेरो के बालकारिक अभिन्नाय अकित हैं।

## उत्तर और दक्षिण की बाहुबली-मूर्तियों में रचना-भेद

बाहुबली की मूर्तियों की साथान्य विशेषता यह है कि उनकी जवाओ, मुजाओं भौर वसस्थल पर नलाएँ उत्कीण रहती हैं जो इस बात की परिचायक हैं कि बाहुबली ने एक स्थान पर खडे होकर इतने दीवें समय तक कायोत्सर्ग स्थान किया कि उनके शरीर पर बेलें बढ़ गयी।

दक्षिण की मूर्तियों में चरणों के पास सौंप की बौबियाँ (बमीठें) हैं जिनमें से सौंप निकलते हुए दिखाए गए हैं। किन्तु उत्तर की मूर्तियों में, प्रभासपाटन की मूर्ति को छोडकर समवत और किसी में सौंप की बौबियों नहीं दिखायी गयी हैं।

उत्तर भारत की मूर्तियों में बाहुबली की बहिनो--- बाह्यी और सुन्दरी का अकन नहीं है। जहाँ भी दो स्त्रियाँ दिखाई नयीं हैं वे या तो सेविकाएँ हैं, या फिर विद्याधरियों जो लता-गुच्छों का अन्तिम भाग हाथ में बामे हैं, मानो शरीर पर से लताएँ हटा रही है। एलोरा की गुफा की बाहुबली मूर्ति में जो दो महिलाएँ अकित हैं, वे मुक्ट और आमूषण पहने हैं। वे बाह्यी और सुन्दरी हो सकती हैं।

बिलहरी की दो मूर्तियों में से एक में दो सेविकाएँ, जो विद्याभरी भी हो सकती हैं, लताबृन्त थामे हुए हैं। वे त्रिभग-मुद्रा में हैं। मूर्ति के दोनों ओर और कन्धों के ऊपर जिन-प्रतिमाएँ हैं। दूसरी मूर्ति में सक्त-सेविकाएँ प्रभाम की मुद्रा में लता-गुच्छ थाने विद्यायी गयी हैं।

ज्यो-ज्यो समय बीतता गया, उत्तर भारत की कायोत्सर्ग प्रतिमाओं में बाहु-बली को साक्षात् तीर्यंकर की प्रतिष्ठा दर्शाने के लिए सिहासन, धर्मचक, एक-दो या तीन छत्र, भामण्डल, मालाधारी, दुन्दुभिवादक और यहाँ तक कि यक्ष-यक्षियों का भी समावेश कर लिया गया। श्रीवरस चिह्न तो अकित हैं ही ।

इसीलिए प्रथम कामदेव बाहुबली को अब सम्पूर्ण श्रद्धाभाव से भगवान बाहु-बली कहा जाता है, और उनकी मृति को तीर्थं कर-मृति के समान पूजा जाता है।

धोती-पहने बाहुबली की मूर्तियां भी कतिपय श्वेतास्वर मन्दिरों में प्राप्त हैं। विलवाडा (राजस्थान) मन्दिर की विमानवसिंह, शत्रुजय (मुजरात) के आदिनाथ मन्दिर और कुम्भारिया (उत्तर गुजरात) के शान्तिनाथ मन्दिर में लगभग 11-12वी शताब्दी की इस प्रकार की मूर्तियाँ प्राप्त हैं। इन मूर्तियों का यद्यपि अपना एक विशेष सौंदर्य है तथापि यह कहना अनुजित न होना कि बाहुबली की तपस्या और उनकी कायोत्सगं मुद्रा का समस्त सहज प्रमाव विगम्बरत्व में ही है।



## महामस्तकाभिषेक

बीरश्रेष्ठ चामुण्डराय ने जब दसवी कताब्दी मे गोम्मटेश्वर की मूर्ति की प्रतिष्ठापना सिद्धान्तचक्रवर्ती नेमिचन्द्र आवार्य के अनुष्ठान-सचालन मे की तो उस भव्य वृश्य को जनता ने सदा के लिए हृदय मे अकित कर लिया। अवश्य ही, महामस्तकाशिषेक की परम्परा, बाद मे, निश्चित विधि-विधान और मृहूर्त-शोधन द्वारा इंगित काल-अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न होनी प्रारम्भ हुई होगी। तदुपरान्त प्रत्येक बारहवें वर्ष महामस्तकाभिषेक का अनुष्ठान, क्षेत्र के प्रथम धर्माचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती के शिष्य-प्रशिष्य नियोजित करवाते रहे, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। मैसूर राज्य के नरेशो ने जनता के इस धार्मिक उल्लास मे सम्मिलित होकर अपने को कृतार्य अनुभव किया। क्षेत्र के धर्माचार्य, राज्य के नरेश और जनता के सामूहिक धार्मिक उल्लास ने, जिनकी प्रतिनिधि महिमामयी गुल्लिका-अज्जी रही आयी, देश के इस अद्मृत सास्कृतिक तीर्ष को नये आयाम दिये।

शिलालेख कमाक 360 के अनुसार सन् 1398 मे पण्डिताचार के निर्देशन मे जो महामस्तकाभिषेक हुआ, उसमे उल्लेख है कि उससे पहले सात महामस्तका-भिषेक हो चुके थे।

यदि महामस्तकाभिषेक बारह वर्ष के अन्तराल से होने की परिपाटी बन गई थी, तो मानना चाहिये कि सन् 1314 में एक महामस्तकाभिषेक हुआ होगा।

सन 1612 के अभिषेक का उल्लेख कवि पचवाण ने किया है। यह अभिषेक धर्माध्यक्ष श्री शान्तिवर्णी द्वारा निष्पन्त हुआ था।

इसके बाद के महामस्तकाभिषेकों की सम्पन्नता जिन मैसूर-नरेशो के द्वारा सन् 1605, 1659, 1677, 1800, 1825 में हुई, उनका उल्लेख कमश इस प्रकार मिलता है—चिक्क देवराज वडीयर, दोइड देवराज वडीयर, इनके मन्त्री विशालाक्ष, मुम्मिड कृष्णराज वडीयर और कृष्णराज वडीयर (तृतीय)।

सन 1827 के अभिषेक का वर्णन एक शिलालेख में है। सन् 1879 के महा-भिषेक का वर्णन 'इन्डियन एन्टीक्नेरी' में है, जब मूर्ति का नाप लिया गया था। सन 1887 के अभिषेक का वर्णन 'एपिग्राफिया कर्नाटिका' मे रोचक उन से किया गया है।

सन् 1900, 1910, 1925 1940, 1953, और 1967 के महामस्तकाभिषेक के विश्व वर्णन उपलब्ध हैं। 1967 के महामस्तकाभिषेक के आयोजन के समय स्वर्गीय श्री माहू शान्तिप्रसाद जैन ने विविध कार्यक्रमों को नियोजित करने और उन्हें सफल बनाने में जो श्रम किया तथा समाज को मार्गदर्शन दिया, वह जिरस्मरणीय रहेगा। उनके अग्रज श्री साहू श्रेयासप्रसाद उस परम्परा को आगे बढाकर 1931 के सहस्नाब्द प्रतिष्ठान-महोत्सव को सफल बनाने के लिए जिस प्रकार दिन-रात कार्यरत हैं वह निस्सदेह स्तुत्य है। यह देश का सौभाग्य है कि परम विद्वान, तपस्त्री और वचस्त्री साधु एलाचार्य विद्यानन्द जी महाराज की प्रेरणा देश-व्यापी प्रभाव उत्पन्न कर रही है। एक मणिकाचन सुयोग यह भी हुआ कि आज श्रवणबेल्गोल की धर्मपीढ के कर्मठ, तत्वज्ञ और शान्तपरिणामी तरुण त्यागमूर्ति भट्टारक स्वस्ति श्री चारकीर्ति जी महाराज की छत्रछाया में इस क्षेत्र का उत्तरोतर विकास हो रहा है। इस विकास के इतने नये आयाम हैं कि देखकर चमत्कृत हो जाना पडता है।

1981 का सहस्राब्दि-महोत्सव विश्व के धार्मिक-सास्कृतिक इतिहास में अपना विशेष महत्त्व रखेगा इसमें सन्देह नहीं, क्यों कि लाखों नए-नारी इसमें सम्मिलित होंगे और विश्व के दूरदर्शन-केन्द्र, फिल्म-निर्माता, रेडियो-स्टेशन आदि अपूर्व शिव लोंगे।

धन्य भाष्य उनके जिनके जीवन मे यह अवसर आ रहा है।



## आचार्य श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचकवर्ती विचरित

# गोमटेस-थुदि

(1)

विसट्ट-कवोट्ट-व्लाणुयार, सूलोयण चद-समाण-तुण्ड। घोणाजिय चम्पय-पुष्फसोह, त गोमटेल पणमामि णिण्यः।

(2)

अच्छाय-सच्छ जलकत-गड, आबाहु-बोलत सुकव्यपास। गइद - सुण्डुज्जल - बाहुदण्ड, त गोन्नदेस पणमामि णिच्या।।

(3)

सुकण्ठ-लोहा-जियविश्वसोक्खाः, हिमालपुद्दाम विसाल-कवं । सुवेक्ख-जिल्लायल-सुद्दुनक्कां, सं वोमदेसं वनमानि जिल्लं ॥ (4)

विज्ञायलग्गे, पविभासमाण, सिहार्माण सव्व-सुचेवियाण । तिलोय - सतोलय - पुण्णचव, त गोमदेस पणमामि णिच्य ॥

(5)

लयासमनकत - महासरीर,
अध्वावलीलद्ध-सुकप्परक्खः ।
वेविवविवविध्वय पायपोम्म,
त गोमटेस पणभागि णिच्व ॥

(6)

विवबरो यो ण च भीइजुत्तो, ण चांबरे सत्तमणो विसुद्धौ। सप्पादि-जतुष्कुसदो ण कपो, त गोमटेस पणमामि णिण्च।।

(7)

आसाण ये पेक्खित सच्छितिह्ठ, सोक्सेण बछा हयवीसमूल। बिरागभाव भरहे विसल्ल, त गोमटेस पणमामि णिच्या।

(8)

उपाहिमुत्त यण धाम-विज्जय, सुसम्मजुत्त मय-मोहहारय ! वस्सेय पज्जतमुवास-जुत्त, त गोमटेस पणनामि जि<del>ज्</del>ज ।।

## गोम्मटेश्वर-स्तुति [हिन्दी पद्यानुवाद . सक्मीयन वैन)

(1)

चार लोचन नील उत्पल-दल मदृश, चन्द्रमा के बिम्ब-सा मुख समुज्ज्वल, नासिका ज्यो फूल चम्पा का सुभग, नित्य मैं उन गोम्मटेश्वर को नमूँ।

(2)

स्वच्छ छाया-हीन वपु, सु-कपोल ज्यो जल-कान्ति, फैले कर्णयुग आबाहु, गजराज की सित शुण्ड-से मुज-दण्ड, नित्य मैं उन गोम्मटेश्वर की नर्मू।

(3)

विष्यता को विजित करती कण्ठ-छवि, स्कन्ध हिमगिरि सद्धा तुङ्क विशाल, दृष्टि-सुझ है मध्य का कटि भाग, निस्य मैं उन गोम्मदेश्वर को नमूँ।

(4)

विन्ध्यगिरि के शिलर पर प्रद्योत, भव्यजन के बोध-सौध-शिखासुमणि, शान्तिदायक पूर्णभन्द्र जिलोक के, नित्य मैं उन गोम्मटेश्वर को नर्मू।

(5)

समाच्छादित लताओं से तुङ्क तन भव्य प्राणी पा गये तरु करूप, इन्द्रगण नित पूजते पद-पद्म, नित्य मैं उन गोम्मटेश्वर को नमुँ।

(6)

जो दिगम्बर श्रमण नित भय-मुक्त, त्यक्त अम्बर, झान्त मन, परिशुद्ध, जन्तु अहि तन पर, तदपि निष्कम्प, नित्य मैं जन गोम्मटेश्वर को नर्मुं।

(7)

विगत अक्षा-निराश, 'निमंल दृष्टि, मुख अवाछित, दोष सब निर्मूल, मन विरागी, भरत-शल्य-विलीन, निरंग में उन गोम्मटेश्वर को नर्मू।

(8)

धाम-धन विजित, उपाधि-विमुक्त, मोह-मद-माया रहित, सम भाव, वर्ष का उपवास घर, घ्यानस्य, नित्य मैं उन गोम्मटेश्वर को नर्मु।

1 74

----

मिलाकेख सबह भाग 1 से
 मेखो के क्रमांक (एपिशाफिया कनोटिका) के नये सन्करण के अनुसार है 1

मूल सघ के निन्द गण और देशीगण का वशवृक्ष

(सेच क 73, 79, 135, 150 भीर 173)

कुम्बकु दावाय (पधामनिष) उमास्काति (गुक्कपिक्छ)



माधिक चन्द्र

वसम्बर्ध

**मुभाजन्द्र** (स्थापं । 1235)

मल । रामचन्त्र

## समस्त शिलालेखो का स्थान और शताब्दी-क्रम से विश्लेषण

श्रवणबेल्गोल, उसकी दोनो पहाडियो तथा आसपास ले क्षेत्र मे प्राप्त कुल 573 शिलालेखो मे कितने शिलालेख किस शताब्दी के और किस स्थान पर हैं इसका विवरण निम्नलिखित तालिका मे दिया गया है। यह विवरण 'एपि-ग्राफिया कर्नाटिका' के नये सस्करण के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

| काल           | चिक्कबेट्ट<br>(चन्द्रगिरि) | दो <b>डुबे</b> ट्ट<br>(विध्यगिरि) | श्रवणबेल्गोल<br>(नगर) | समीप के<br>प्राम | योग |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----|
| 6-7वी शताब्दी | 1                          |                                   | -                     | -                | 1   |
| 7वीं दाताब्दी | 54                         | warnes                            |                       |                  | 54  |
| 8वी शताब्दी   | 20                         | *******                           |                       |                  | 20  |
| 9वी शताब्दी   | 10                         |                                   |                       |                  | 10  |
| 10वी शताब्दी  | 69                         | 7                                 |                       |                  | 76  |
| 11वी शताब्दी  | 41                         | 3                                 | 2                     | 4                | 50  |
| 12वी शताब्दी  | 53                         | 38                                | 15                    | 22               | 128 |
| 13वी शताब्दी  | 16                         | 16                                | 10                    | 10               | 52  |
| 14वी शताब्दी  | 3                          | 7                                 | 8                     | 3                | 21  |
| 15वीं शताब्दी | -                          | 20                                | 8                     | 3                | 31  |
| 16वी शताब्दी  | and the last               | 11                                | 2                     | 3                | 16  |
| 17वीं शताब्दी | 3                          | 38                                | 15                    | 4                | 60  |
| 18वी शताब्दी  | -                          | 28                                | 3                     | -                | 31  |
| 19वीं शतान्दी | 1                          | 4                                 | 17                    | 1                | 23  |
|               | 271                        | 172                               | 80                    | <b>50</b>        | 573 |

# शिलालेखी मे उल्लिखित प्रमुख आचायौँ, मुनियो और पण्डितो की नामाबलि

नामावलि मे वर्णित आचार्यं, मुनि आदि का परिचय माणिकचन्द्र मन्यमाला से प्रकाशित 'शिलालेख सम्रह' भाग 1 पर अमद्यारित है, किन्तु शिलालेखों के कमाक 'एपिप्राफिया कर्नाटिक' के नये सस्करण के अनुसार दिये गये हैं।

## सकताहारो का अर्च

स० या अनु० = अनुमानतः। कु० = कुम्कुटासन। त्रै० देव = त्रीवश्वदेव। प० बाचार्यं = पडिताचार्यं। प० देव = पडितदेव। चिह्य = बह्याचारी। म० म० == महामण्डलाचार्य। मु० दे० पु० == मुल सघ, देशीगण, पुस्तक-गच्छ। सि० देव == सिद्धान्तदेव। सि०च० == सिद्धान्त चत्रवर्ती । सि॰ मु॰ ==सिद्धान्त मुनीव्दर।

## फ्रमांक आचार्य-माम गुर-माम लेख क० शक सवत् विशेष विवरण

| _          | ।। भड़बाह और चन्द्रगुप्त मुनीन्द्र ने जिस धर्म की |
|------------|---------------------------------------------------|
| समाधिमरण   | समाधिमरण                                          |
| क्ष॰ 572   | 2                                                 |
| 2          | 34                                                |
| कनकरीन     |                                                   |
| बलदेव मुनि | <b>धान्तिसेत मु</b> नि                            |
|            | 4                                                 |

की थी उनके सीण होने पर इन मुनिराज ने उसे पुनरूप्शपित

| 64   | अरिस्टनेभि आचार्य | 귤,           | 13  | £              | समाधिमरण। इनके अनेक शिष्य थे। समाधि के समय 'विष्यक्षराच      |
|------|-------------------|--------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|
| •    |                   |              | 91  |                | साक्षी थे। लेख कः 16 म 233 यद्यापि कमग्रा. 8मीं म 9मी        |
|      |                   |              | 233 |                | शताब्दी के अनुमान किये जाते हैं तथापि सम्भवत उनमें भी इन्हीं |
|      |                   |              |     |                | आचार्य का उल्लेख है। लेख कि 233 में वे 'प्रसम्पध्वंसक' पद    |
|      |                   |              |     |                | से विम्पित किये गये हैं तथा 'मले गोल' कहे गये हैं।           |
| 4    | उक्समानिट आचार    | -<br> -      | 85  | 2.2            | इनके किसी शिष्य ने समाधिमरण किया।                            |
| r •  | मोति गठ           | 1            | 23  | <b>स॰ 62</b> 2 | एक शिष्या का समाधिमरण। ये ही सम्भवत लेख क 10 के              |
| •    | ,<br>ŋ            |              |     |                | गुणसेन गुरु के तथा लेख क॰ 121 के वृषभनन्दि गुरु के गुरु थे।  |
| 9    | चरितश्री मुनि     | 1            | 14  | 2              | समाधिमरण।                                                    |
| 7    | पानप (मौनद)       | ١            | 11  | æ              | समाधिमरण ।                                                   |
| - 90 | बलदेव गुरु        | धर्मसेन गुरु | 27  | 2              | समाधिमरण। इतके गुरु 'किसूर' परगते में 'वेल्माद' नामक स्थात   |
|      | 0                 | ,            |     |                | केथे।                                                        |
| 0    | उप्रसेन गुरु      | पट्टिनि गुरु | 28  | **             | समाधिमरण । इनके गुरु 'मालनूर' के थे। उपसेन ने एक मास         |
|      | •                 |              |     |                | तक अन्यान किया।                                              |
| 0    | मणसेन गुरु        | मीनि गुरु    | 01  |                | समाधिमरण। लेख कः 23 में सम्भवतः इन्ही मीनिगुद का             |
| ,    | 9                 | )            |     |                | उल्लेख है। मुणसेन 'कोट्टर' के थे।                            |
|      | उत्तिषक्कत गुरु   | 1            | 7   | 2              | समाविमरण।                                                    |
| 12   | कालावि (कला-      |              |     |                |                                                              |
|      | वक ) गुरु         | -            | 36  | £              | एक जिष्य का समाधिमरण।                                        |
| 13   | मागरीन गृष्ट      | ऋषभसेन मुरु  | 37  | •              | समाधिमरण ।                                                   |
|      | ,                 |              |     |                |                                                              |

| विशेष विषय  | <b>अ० 622 समाधिमरण</b> । | सन्दिमगण (?)। समाधिमरण। लेख बहुत विसा है, इससे भाव | स्पष्ट नहीं हुआ। | समाधिमरण । ये गुरु 'नृग्र' के थे। | समाधिमरण ।    | समाधिमरण । | नविलर सम्म। समाधिमरण । | समाधिमरण । मे 'निब्' राज्य के थे। |               | समाधिमरण । | समाधिमर्था । | समाधिमरण । ये 'वेगरा' के थे। | समाधिमरण । ये दक्षिण 'महरा' में आये थे । इन्हें मठे हे महत्त्वा था। | HHIBHTON .  |                | समाधिमरण । | समाधिमरण । चिकुरा परविष का तात्सर्थ चिकर के परविष गरू बा | चिकुरापरविष के गुरु हो सकता है। 'परवि' एक प्राचीन तालुके | का नाम भाषाया जाता है। |
|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| शक सवत्     | <b>स</b> ० 622           | 2                                                  |                  | 2                                 | 16            |            | 13                     | :                                 |               | "          | *            | 2                            | 11                                                                  | "           |                | =          | 64                                                       |                                                          |                        |
| Har Se      | 35                       | 32                                                 |                  | 31                                | 66            | 120        | ामै 121                | 94                                | 124           | 126        | 96           | 15                           | 24                                                                  | 26          |                | 30         | ال(ع) ع                                                  |                                                          |                        |
| मुद्ध नाम   | वेटेंड गुरु              | 1                                                  |                  | 1                                 | 1             | 1          | मौनिय आचार्य           | · ·                               | 1             | 1          | 1            | [                            | 1                                                                   | ]           | _              | 1          | चिकुरापरिबय(१) 39                                        |                                                          |                        |
| अचित्र -माम | सिहनन्दि गुरु            | मुष मूषित                                          | À                | मरेलगवास गुरु                     | नन्दिसेन मुनि | गुणकीर्ति  | बृषभनस्यि मुनि         | <b>चन्द्रदेवाचा</b> यं            | मेधनन्दि मुनि | नन्दि मुनि | महादेव मुनि  | सर्वज्ञमट्टारक               | असयकीसि                                                             | गुणदेव सूरि | मासेन (महासेन) | श्राम      | सर्नान्द                                                 |                                                          |                        |
| E E         | 14                       | 15                                                 | ·                | 91                                | 17            | <b>18</b>  | 19                     | 20                                | 21            | 77         | 23           | 24                           | 25                                                                  | 36          | 27             |            | 28                                                       |                                                          |                        |

| समाधिमरण ।  | समाधिमरण ।     | समाधिमरण । | कोलातूर सघ । समाधिमरण । | समाधिमरण।          | नविलूर सच । समाधिमरण । | समाधिमरण।     | समाधिमरण। इनके एक शिष्य ने तीयं-बन्दना की। |         | समाधिमरण ।      | लेख कः 64 में कहा गया है कि यञ्जनरेश मार्गिस ने इनके क्षिकट | समाधिमरण किया। लेख क॰ 150 के अनुसार इनके शिष्य | बामुण्डराय के पुत्र जिनदेवन ने जिन-मंदिर बनवाया। | नगनिक विभुक्त के एक शिष्य ने ती धं-वन्दना की। | महामण्डलेश्वर तिमुवनमस्त कोज्ञास्य ने कुछ भूमि का दास | क्षिया । | चैत्यालय के हेतु को कुल्वि नरेश खबटरादित्य द्वारा भूमियान। | उपाधि उपयसिद्धान्न रत्नाकर । | मूलसष, कानूर गण, तर्गारल गच्छ। कोङ्गाल्वनरेश रा <b>वेन्द्र पृष्कुवी</b><br>द्वारा वसदि-निर्माण और मूमिदान। |                  |
|-------------|----------------|------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| अ॰ 622      | ŧ              | î          | 11                      | 2                  | 2                      |               | अ० १वी                                     | शताब्दी |                 | अ• 896                                                      |                                                |                                                  | ₩ 970                                         | अर∘ 1000                                              |          | ज्र॰ 1001                                                  |                              |                                                                                                            | of 1000          |
| 92          | 93             | 95         | 104                     | 110                | 118                    | 119           | 8                                          |         | 168             | 2                                                           | 150                                            |                                                  | 240                                           | 3                                                     | ,        | 200                                                        |                              | (3)                                                                                                        | 520              |
| 1           | 1              |            | ì                       | Ī                  | 1                      | 1             | 1                                          |         | 1               | 1                                                           |                                                |                                                  | नयनन्दि विमुक्त                               | •                                                     |          | 1                                                          |                              | g and a second                                                                                             | 1                |
| बलदेवाचार्य | पद्मनन्दि मुनि | पुष्पनित्द | विषोक भट्टारक           | इन्द्रमन्दि आचार्य | पुष्यसेनाचार्यं        | श्रीदेवाचार्य | मिल्लिसेन भट्टारक                          | •       | कृमारनदिभट्टारक | अजितसेनभट्टारक                                              | " मृति                                         | :                                                | मलक्षारिदेव                                   | ष्यानन्दिदेव                                          |          | प्रभाषन्द्रमिद्धान्त                                       | देव                          | भाष्ड्रिमुक्सदेव                                                                                           | देवनन्दि भट्टारक |
| 29          | 30             | 31         | 32                      | 33                 | Ħ                      | 35            | 36                                         |         | 37              | 38                                                          |                                                |                                                  | 33                                            | 4                                                     |          | 14                                                         |                              | 4                                                                                                          | 43               |

| FIFT | आचार्य-नाम                 | गुर-नाम     | नेता ५० | नेस ५० शक सबत्   | विशेष विकरण                                                                                                      |
|------|----------------------------|-------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | गोपनन्दि पण्डित<br>देव     | बतुर्मुखदेव | 565     | <b>स</b> ॰ 1015  | मू० दे० पू०। पोत्यालनरेश तिमृतनमत्त एरेयक्च ने बारियों के अणिबिर के हेतु ग्राम का दान किया। गोपनन्दि ने बीण होते |
|      |                            |             |         |                  | हुए जैनवर्मका गक्त-नरेशो की सहायता से पुनरुद्धार किया। व<br>खडडमंन के जाताथ।                                     |
| 84   | देवेन्द्रसिद्धान्तदेव      | l           | 595     | **               | मू० दे० पु०। उपर्यंक्त नरेश के मुरुओं में से थे।                                                                 |
| 4    | अकल कू पण्डित              | İ           | 46      | ज <b>् 102</b> 0 |                                                                                                                  |
| 47   | सातनि देव                  | 1           | 152     | 11               | चरणिवह है।                                                                                                       |
| 80   | <b>बन्द्रकी</b> रिसदेव     | 1           | 153     | 2                | 20                                                                                                               |
| 64   | ब भयन न्दिप ष्डित          | 1           | 51      | ज 1022           | एक शिष्य ने देववन्दना की।                                                                                        |
| S    | श्वभवन्द्रसि॰देव कु॰मलधारि | कुश्मलवारि  | 155     | 1037             | मू० दे० पू०। ये पोटमल नरेश विष्णुबद्धन के मही गंगराज हण्ड-                                                       |
| }    | 5                          | 思           | 82      | 1039             | नायक और उनके कुटुम्ब के गुरु थे। इन्होंने उक्त कुटुम्ब के सदस्यो                                                 |
|      |                            |             | 154)    |                  | से कितमे ही जिनालय निर्माण कराये, जीणोंद्धार कराया, मूर्तिया                                                     |
|      |                            |             | 160     | 1040             | प्रतिष्ठित कराई और कितमों ही को दीक्षा, सन्यास आदि बिये।                                                         |
|      |                            |             | 08      | 1040             |                                                                                                                  |
|      |                            |             | 84      |                  |                                                                                                                  |
|      |                            |             | 503     |                  |                                                                                                                  |
|      |                            |             | 504     | 104              |                                                                                                                  |
|      |                            |             | 547     | Mo 1041          |                                                                                                                  |
|      |                            |             | 550     |                  |                                                                                                                  |

|      |      |      |         | म् । दे । इस लेख से यह मुरुक्त बिहित होता है | देवेन्द्र मि॰ देव | दिवाकरतस्वि | मलवारिदेव शुभवन्द्र देव सिंग् मु० | मृ० दे० । पोय्सल राजसेट्टि ने इनसे दीसा ली। | ,       | इनकी एक शिष्या ने पट्टशाला (वाचवालय) स्थापित कराई। ये | विष्णुयद्वन नरेश की रानी शान्तालदेवी के गुरु है। उनके निर्याण | कराये हुए सर्वातमन्धवारण मन्दिर के लिए इन्हे ग्राम आदि के श्राम | किये गये थे। | नेख के लेखक वीकिमया के गृष्। | ये मुल्लूर निवासी वे (मुल्लूर कुर्व में है)। नृपकाम पोम्सल के आत्रित | एसिमान्ड के गुरु थे। |
|------|------|------|---------|----------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1042 | 1044 | 1050 | अ॰ 1100 | 1041                                         |                   |             |                                   | 1039                                        |         | 1041                                                  | 1043                                                          | 1045                                                            | 1050         | 4.6                          | 1043                                                                 |                      |
| 158  | 157  | 176  | 342     | 484                                          |                   |             |                                   | 170                                         | 174)    | 175                                                   | 136                                                           | 162                                                             | 176          | 176                          | 136                                                                  |                      |
|      |      |      |         | देवेन्द्र सि॰ देव                            |                   |             |                                   | 1                                           | मेबचन्ड | त्रै ० देव                                            |                                                               |                                                                 |              | 1                            | 1                                                                    |                      |
|      |      |      |         | दिवाकरनन्ति है                               |                   |             |                                   | भानुकीर्सिमुनि                              | -       |                                                       |                                                               |                                                                 |              | बारकोिंग देव                 | क्रमक्रमनिद                                                          |                      |
|      |      |      |         | 10                                           |                   |             |                                   | 23                                          | 83      |                                                       |                                                               |                                                                 |              | ¥                            | 55                                                                   |                      |

| विशेष विवरण     | इनकी और प्रभाचन्द्र सि॰ देव की साक्षी से शान्तलदेवी की माता ने | सन्यास निया था। | मू० दे० पूर । इनके शिध्य दण्डनायक भरतेष्वर ने मुजमित स्वामी का | पादपीठ निर्माण कराया । | विष्णुवर्धन नरेश के राज्यकाल में नयकीलि का स्वर्गवास हो जाने पर | कल्याणकीरित को जिनासय बनवाने व पूजनादि के हेतु भूमि का दान | दिया गया। | 1          | -               | मु०दे०पुर             |                 |             |            |         | -           | Page            | मूल सम । |               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|---------|-------------|-----------------|----------|---------------|
| शक सबत्         | 1050                                                           |                 | 1050                                                           | अ॰ 1070                | 1050                                                            | 1                                                          |           |            | ज <b>० 1057</b> | 11                    | <b>ब</b> । 1065 |             |            |         | अ॰ 1067     | आ 000 € 100 € 7 |          | or 1080       |
| लेख क           | 176                                                            |                 | 371                                                            | 204                    | (2)                                                             | 1                                                          |           |            | 532             | ाव 53 <b>2</b>        | 517             |             |            |         | 81          | 529             | 529      | 476,          |
| गुरु-गाम        |                                                                |                 | 1                                                              |                        | 1                                                               |                                                            |           | 1          | 1               | धुमचन्द्र सि० देव 532 | !               |             | 1          |         | 1           | 1               | 1        | 1             |
| शासायं-नाम      | वर्षमानदेव }                                                   | रिवचन्द्रदेव 📗  | मण्डविमुक्त सि॰                                                | ন্দ                    | नयकीति                                                          |                                                            |           | कर्याणकीरि | भाम्कीरिदेव     |                       | नयकीरित्वेब     | म०म०(हिरिय) | नयकीति देव | (चिक्क) | शुभकी निदेव | त्रिकालयोगी     | अभयदेव   | कु० मलधारिदेव |
| क्षा <u>ं</u> र | 99                                                             | 57              | \$8                                                            |                        | 59                                                              |                                                            |           | 8          | 61              | 62                    | 63              |             | 2          |         | 65          | 99              | 29       | 88            |

18

73

74

2

3

20

| विशेष विवरण |                    | रकीति गुनि बडे भारी कवि, तार्किक और वक्सा थे। उक्त तिथि | को उनका स्वर्गवास होने पर उनके शिष्यों ने उनकी मिष्डा | बनवाई।                     |            | मू० दे० पू०। इनके एक शिष्य रामदेव विभ्रने जिनालय बनवाया।<br>व नान निमा |                 |         | 1         | 1            | •         | 1           | इनकी प्रतिमा है। | ſ        | मूं दे जून ।           |   |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--------------|-----------|-------------|------------------|----------|------------------------|---|
|             | 1128               |                                                         | 1085 W                                                | ier                        |            | 1108                                                                   |                 | -       | 1112 —    | ا<br>80      | 1120      | 20 _        | ina.             | . 1      | °म                     |   |
| हाक सबत्    | ज्ञ 1128<br>" 1153 | 1                                                       | 01                                                    |                            |            |                                                                        | are 1110        |         |           | ज्ञ 1108     | 11        | अ॰ 1120     | 11               |          | Ē                      |   |
| の計画         | 455                | I                                                       | 70                                                    |                            |            | (3)                                                                    | r- 535          |         | 210       | 339-40       |           | 189         | 260              | 505      | 526                    |   |
| गुर-नाम     |                    |                                                         | देवकीति                                               | ноно                       | बाल पर्द्र | अध्यात्मी                                                              | (fefen) au- 535 | कीसिदेव | 1         | हिरियनय-     | कीर्तियेव | 1           | 1                | ì        | बुभवन्द्र प्रै०<br>देव | , |
| आषायं-गाम   |                    | सक्सनस्यिन                                              | माधवचन्द्रवती                                         | त्रिम् बनमत्त्त<br>मेचयोगी | सन्द्र     |                                                                        | मधकीरितदेव      |         | धनकीतिदेव | चन्द्रभ्भदेव | म् । म    | चन्द्र कीरि | कनकारिददेव       | मस्मिषेण | सागरमिस्<br>पि॰ देव    |   |
| 4 414       |                    | 4                                                       | 78                                                    | 26                         | 80         |                                                                        | 50              | ;       | 82        | 63           |           | 2           | \$2              | 98       | 22                     |   |

| ं मूर्देश्युक्रा |   | 572 at 1122 | 1               | =                | 1         | ; |                    |                    | 539 1136       |                | of 0 1170 | = =      |         | (2)       |                      | 348 क्र 1196           |
|------------------|---|-------------|-----------------|------------------|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------|----------|---------|-----------|----------------------|------------------------|
|                  |   | 2           |                 |                  | अीपास     |   |                    |                    | 2              | 10             | 1         |          | ١       |           | सि॰ ष॰<br>भानुकीर्ति |                        |
| म्भनन्द्र मे     | व | श्राविराज   | महिलाषेण मलयारि | क्रीपासयोगीन्द्र | वाविरावके |   | क्षामित्रसिश्यिक्त | वरका विमाल्लपविद्य | नेमिष्ट १० देव | मृत्रम् राजगृह | अभयमनिय   | बुरकोरित | माणाच न | भाजुकीरित | मायन्ति              | भट्टारक<br>बन्दप्रभदेव |

|              |             |         |         |         |               |        |                     |               | ě                                                 | ho'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |            |                 |                             |            |        |                                      |     |                                 |
|--------------|-------------|---------|---------|---------|---------------|--------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|------------|--------|--------------------------------------|-----|---------------------------------|
| बिहोस सिवर्ज | 1           |         |         | 1       | I             |        | ı                   | •             | डीग्रसकाग्र शास्त्राह । स्थापन के के क्या कार्याह | Contact to the second of the s | माठ देव । अधिकायन बस्ति ।      |            |                 | स है जिस्सामित । का उड़े अस |            |        | एक शिष्य ने मगाबि बसदि निर्माण कराई। |     | निषद्या ।                       |
| शक संबत्     | ब॰ 1197     |         | :       |         | 1200          |        |                     | 1205          | "                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अं ०                           | off o 1233 |                 | जर 1238                     | ज्ञ 1239   |        | अ॰ 1247                              | 2   | जर 1320                         |
| लेख क        | 345         |         | 346)    | 349     | 476           |        |                     | 451           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 557                            | 353        |                 | 375                         | 482        |        | 472                                  | 470 | F 253                           |
| गुर-गाम      | ì           |         |         |         | उदयन्द्रदेव   | स्० म० | षन्द्रप्रमदेव       | 1             | ı                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बालचन्द्रदेव नेमिचन्द्र प० देव | 1          |                 | त्रीविद्यदेव                | 1          |        | (F)                                  |     | मस्तिषेणदेव सहमीयेन पट्टारक 253 |
| मामाय-नाम    | बन्द्रकीरित | भट्टारक | अमाबन्य | भट्टारक | मुनिचन्द्रदेव |        | <b>पद्मानिद</b> देव | कुमुद्रबन्द्र | माबनन्दि                                          | सिं० च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | बाल चन्द्रदेव ने               | आभिनव      | प्रिंडिताचार्यं | प्यमन्दिवेव                 | बारकोति प० | वाचामं | " (अभिनव)                            |     | मस्मिषेणदेव                     |
|              | 102         | į       | 103     |         | 104           |        | 105                 | 106           | 107                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108                            | 109        |                 | 110                         |            |        | 112                                  |     | <b>#13</b>                      |

| एक शिष्य ने बन्दना की। | निषद्या ।   | j               | निषद्या ।        | भूमिदान ।    | इनकी शिष्या देवराय महाराय की राजी श्रीमादेवी है मर्जि प्रतिकटन | कराई।     | इनके समझ दण्डनायक इरुगप ने बेल्नोल ग्राम का द्वान किया। | सम सहित बन्दना को आये। | ,            | 1                               |    | 1                 | म् रह्मिक              | ·           | यात्रा ।              | इनके समझ मैगुर-नरेश ने मन्दिर की अफि ऋषासक्कर कार्याहै। | स्वर्णवास । |
|------------------------|-------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------|----|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
|                        | "           |                 | 11               | 1331         | अ॰ 1330                                                        | 33        | 1344                                                    | <b>ज</b> 1360          |              | 1371                            |    | न ।420            | अ॰ 1520                | Wo 1531     | वि॰ सबत्<br>1558      | 1556                                                    | 1565        |
| 377                    | 378         | 382             | 379              | 361          | 467                                                            | 423       | 357                                                     | 354                    |              | 363                             |    | 545               |                        | 365         |                       | 352                                                     | 497         |
| 1                      | j           | 1               | । शास्तिकौतिदेव  | 1            | i                                                              |           | पष्टितायं मुनि                                          | 1                      |              | मिमनव पष्टित चारकीति प॰ देव 363 |    | 1                 | 1                      | Į           | ]<br>अभयषन्द्रभट्टारक | 1                                                       |             |
| सोमसेनदेव              | मृबनकीतिदेव | सिहमन्दियाचार्य | हेमचन्द्रकीिलदेव | चम्द्रकीरिंग | मधिहताचार्यं व                                                 | प्रिडतदेव | श्रुतमुनि                                               | जिन्तेन भट्टारक        | (पट्टाबार्स) | अभिनव पण्डित                    | E. | <b>पण्डि</b> तदेव | <b>कारुकीतिमट्टारक</b> | पणिष्ठतादेव | बह्य ० धर्मेर्घाच }   | षारकीत्तिष ॰ देव                                        | 2           |
| 114                    | 115         | 116             | 117              | 118          | 119                                                            |           | 120                                                     | 121                    |              | 122                             |    | 123               | 124                    | 125         | 126                   | 128                                                     |             |

|                   | ₩                                                                                         |                      |                                     |                                         |                                   |                                                              |                                                   |     |      |     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|-----|
| वित्रोय विवरण     | बसास्कार गण। इनके उपदेश से वर्षस्वाली ने <b>चीदीसरीर्षक</b> र<br>प्रतिमा प्रतिष्टित कराई। | इनके साथ तीर्ब-याता। | इनके साब वर्षरवाली ने तीर्षयाता की। | देसी गण । एक मास के अनक्षन से सस्लेखना। |                                   | मू० दे० पु०। मैसूर-नरेश कृष्णराज की बोर से सनदें प्राप्त की। | मू ० दे ० पु ०। इनके मनोरष से विम्बस्यापना की गई। |     |      |     |
| मेस कः शक्त संबत् | 1570                                                                                      | 1602                 | वि० स•                              | 1719<br>1731                            |                                   | 1732                                                         | 1778                                              | 1   | 1780 | 2   |
| मेख फ             | 422                                                                                       | 421                  | 384                                 | 252                                     |                                   | (3)                                                          | (c)<br>\$6<br>\$4                                 | 495 | 490  | 493 |
| गुष-माम           | चारुकीति                                                                                  |                      | राजकीति के                          | क्रिष्य लक्ष्मीसेन<br>चारुकीति          | <br>अजितकीर्ति<br> <br>सान्तिकीरि | 1                                                            | ं चारुकीर्त्ति गुरु (१)<br>494                    |     |      |     |
| आचार्य-नाम        | ष्मं चन्द्र                                                                               | श्रुतसागर वर्णी      | इन्द्र मुखण                         | बजितकीति                                |                                   | बारुकीति प <b>े</b><br>बाष्ट्रायं                            | सन्पतिसागरवर्षी                                   |     |      |     |
|                   | 129                                                                                       | 130                  | 131                                 | 132                                     |                                   | 133                                                          | 134                                               |     |      |     |
|                   |                                                                                           |                      |                                     |                                         |                                   |                                                              |                                                   |     |      |     |

## शिलालेखों में राज-बंश और समय

श्रवणबेल्गोल में और इसके परिवेश में पाये जाने वाले शिसालेस कर्नाटक प्रदेश के इतिहास के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, यह निम्नलिखित सूची से स्पष्ट होगा। इसमे उन प्रमुख राजाओ, सेनापितयों और राजपुरुषों के नाम दिये हैं जिनका उल्लेख सम्बन्धित कमाकों के शिलालेखों में है।

शिलालेको का पाठ और विषय 'एपिग्राफिया कर्नाटिका' के नये संस्करण के साधार पर विया है।

| शासक               | सन्               | शिलालेख क्रमांक |
|--------------------|-------------------|-----------------|
|                    | राष्ट्रकूट-वश     |                 |
| कम्बय्य            | बाठवीं शताब्दी    | 38              |
| इन्द्र-चतुर्थं     | 982               | 163             |
|                    | गग वश             |                 |
| सत्यवाक्य पेरमानहि | 884               | 544             |
| राजमल्ल द्वितीय    | दसबी शताब्दी      | 171             |
| एडेगग द्वितीय      | दसवी शताब्दी      | 186             |
| मारसिंह द्वितीय    | दसवी शताब्दी      | 64              |
|                    | दसवीं शताब्दी     | 40, 150, 272,   |
|                    |                   | 273, 276, 388   |
|                    | कत्याण के बालुक्य |                 |
| विक्रमावित्य ववड   | 1079              | <b>563</b>      |

| शासक                | सन्       | शिलालेबा कर्माक          |
|---------------------|-----------|--------------------------|
| 27                  | 1094      | 568                      |
| 27                  | -         | 532                      |
|                     |           | होयसल बहा                |
| <b>वि</b> ष्णुवर्षन | 1113      | 155                      |
|                     | 1115      | 156                      |
|                     | 1118      | 82                       |
|                     | 1119      | 547                      |
|                     | 1123      | 162                      |
|                     | 1124      | 569                      |
|                     | 1131      | 176                      |
|                     | 1138      | 552                      |
|                     | 1139      | 174                      |
|                     | 1145      | 173                      |
|                     | _         | 69, 161, 355, 502,       |
|                     |           | 518, 538, 558, 561       |
| नरसिंह प्रथम        | 1159      | 476, 481                 |
| n                   | 1163      | 71                       |
| ,,                  |           | 275 <b>, 27</b> 8        |
| बस्लाल द्वितीय      | 1173      | 565                      |
| II .                | 1181      | 362, 444, 571            |
| 2)                  | 1195      | 457                      |
| 51                  | -         | 342, 455, 564            |
| नारसिंह देव द्वितीय | 1231      | 286                      |
| 11                  | 1273      | 348                      |
| -                   | 1117      | 170                      |
|                     | 1120      | 136, 158                 |
| -                   | 1122      | 157                      |
| angles residents    | 1123      | 135                      |
|                     | 1139      | 175                      |
| -                   | 1176      | 73                       |
| 13                  | 2वीं शताब | बी 80, 84, 149, 154, 160 |

| <b>TRANS</b>         | सन्                 | शिलासेच कसांक          |
|----------------------|---------------------|------------------------|
|                      |                     | 179, 274, 277, 322,    |
|                      |                     | 359, 371-73, 453, 477, |
|                      |                     | 503, 504, 531, 550     |
|                      | 13वी शताब्दी        | 455, 526, 528, 573     |
|                      | विजयनगर             |                        |
| बुक्कराय प्रथम       | 1368                | 475                    |
| हरिहर द्वितीय        | 1404                | 446                    |
| देवराय प्रथम         | 1422                | 357                    |
| बेबराय द्वितीय       | 1446                | 445, 447               |
| -                    | 15वी शताब्दी        | 467                    |
|                      | मैसूर के ओडेयर      |                        |
| चामराज सप्तम         | 1634                | 352, 485               |
| दोहुदेवराज           | 1672                | 551                    |
| चिक्क देवराज         |                     | 501                    |
| दोड्ड कृष्णराज प्रथम | 1723                | 351                    |
| कृष्णराज तृतीय       | 1827                | 324                    |
|                      | बङ्गस्ब             |                        |
| चङ्गाल्य महादेव      | 1509                | 329                    |
|                      | नुगोहस्लि           |                        |
| तिरुमल-नायक          | 16वी शताब्दी        | 556                    |
|                      | कदम्ब वंश           |                        |
| कदम्ब                | 9वी वाताब्दी        | 206                    |
|                      | नीलम्ब व परलबर्वज्ञ |                        |
| नोसम्ब               | 11वी शताब्दी        | 388                    |
| बुकर गायक (परसव      | ) 134Y "            | 256, 257               |

| सासक         | सम्           | वितालेक कर्माक |
|--------------|---------------|----------------|
|              | चोलवंश        |                |
| चोस पेमंदि   | 10वी शताब्दी  | 524            |
| नरसिंह बर्मा | 12वीं शताब्दी | 342, 355, 547  |
|              | निष्णल बन्न   |                |
| इरंगोल       | 1177          | 73             |
| )1           | 1169          | 481            |

इनके अतिरिक्त सैकडो ऐसे भी शिलालेख हैं जिनमें उपर्युक्त वशो के साथ-साथ अन्यान्य अनेक राजवशो के राजाओ, मिलयो, सेनापितयों आदि के नामो का स्पष्ट उल्लेख है। विस्तार-भय से उनके नाम यहाँ पर देना सभव नही है, अत निम्नलिखित सूची मे उनका काल तथा जिलालेख कमाक मात्र का दिया जा रहा है—

| समय           | शिसालेख क्रमांक                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6वीं पाताब्दी | 1                                                                                                                                                                                                                |
| 7वीं शताब्दी  | 2, 13-15, 20-37, 85-87, 90, 91, 94,98, 99, 103,                                                                                                                                                                  |
|               | 104, 108, 110-14, 116-24, 126, 129, 130, 132-34, 219                                                                                                                                                             |
| 8वी शताब्दी   | 6-11, 16-17, 39, 41, 53, 83, 88-89, 92-93, 95-96, 271                                                                                                                                                            |
| 9बी शताब्दी   | 12, 60, 67, 68, 102, 140, 192, 223, 250                                                                                                                                                                          |
| 10वीं शताब्दी | 3-5, 18, 19, 42-45, 48, 52, 63, 78, 100, 105, 106, 115, 125, 137-139, 142, 145, 159, 165, 166, 168, 178, 180, 187, 188, 190, 191, 196, 199, 200, 214, 220-22, 224-234, 238, 239, 241-47, 249, 255, 425, 433, 434 |
| 11वी शताब्दी  | 46, 47, 49-51, 56-59, 61, 65, 66, 97, 107, 109, 127, 128, 131, 141, 143, 144, 146, 147, 151-53, 164, 193-95, 197, 198, 201, 203, 213, 215, 235-37, 240, 248, 251, 258, 426, 430, 431, 520, 521, 560              |
| 12वीं शताब्दी | 54, 55, 62, 70, 77, 79, 81, 148, 167, 177, 181-84,                                                                                                                                                               |

## परिविष्ट

| समय            | क्रिलासेंड क्मांक                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
|                | 189, 202, 204, 205, 207, 208-12, 216-18, 260, 279-        |
|                | 81, 287-90, 293-98, 301, 336-40, 343, 344, 356,           |
|                | 374, 389, 432, 443, 460, 469, 484, 523, 533, 534,         |
|                | 548, 549, 559, 562, 566, 567, 572                         |
| 13वीं शताब्दी  | 101, 185, 254, 259, 261-70, 285, 299, 300, 345-47,        |
|                | 358, 375, 419, 420, 435, 440, 441, 456, 458, 459,         |
|                | 478-80, 483, 505, 517, 522, 535-36, 539, 554-55,          |
|                | 557, 570                                                  |
| 14वी शताब्दी   | 72, 169, 253, 353, 360, 377-380, 382, 449, 470,           |
|                | 472, 482, 499, 500, 506, 523, 537, 541, 546               |
| 15वी शताब्दी   | 282-84, 291, 292, 303, 304, 330-34, 354, 363, 364,        |
|                | 381, 383, 438, 450, 473, 474, 543, 545                    |
| 16वी शताब्दी   | 302, 305, 323, 325-28, 376, 387, 471, 519, 527,           |
| 17वी शताब्दी   | 553                                                       |
| 1 /वा शताब्दा  | 74-76, 306, 365, 370, 384-86, 390, 394-98, 400,           |
|                | 407-18, 421-24, 427-29, 437, 439, 442, 451, 452,          |
| 18बी शताब्दी   | 497, 498, 507-16, 525, 540, 542, 551                      |
| 10वा सत्ताब्दा | 307-21, 341, 350, 366-69, 391-93, 401, 404, 405, 448, 454 |
| 19वी शताब्दी   | 252, 335, 402, 403, 461-66, 486-96, 530                   |

## परिजिष्ट ५

## शिलालेखों में महिलाएँ

जैन धर्म और संस्कृति का प्रभाव जीवन में कितना गहरा और व्यापक या इसका प्रमाण उन महिलाओं की नामाविल प्रस्तृत करती है जिनका उल्लेख श्रवणबेल्गील के जिलालेखों में जाया है। यह सूची अकारादि कम से बनाई गई है। विशिष्ट नामी का परिचय-सकेत है। साथ में उन शिलालेखी का सदमं भी जिनमे प्रत्येक नाम आया है। लेख सदर्म 'एपियाफिया कर्नाटिका' के नये सस्करण के आधार पर है।

## महिलाएँ

अक्करवे चन्द्रमौलि मत्री की माता 444 असिमव्यरित, असिमव्ये '82, 444, 532 आचलवेबी, आचले, आचाम्बा, आचियक्क वन्द्रभीलि मही की भार्या 362, 444,

571

आचलवेची हेम्माडिवेन की भागां 444 कालास्त्रिके : अरसादित्य की भागी 322

एकचे 532

एचलबेबी 342, 444

एकलबेकी 444, 476, 481, 557, 569, 571

कामलदेवी नागदेव मजी की भाषी 73, 457

केलियवेबी, केलेयब्बरिस विनयादित्य होयसल नरेश की रानी 444, 476, 481,

571

गंबामी 408

गुक्जबे 356

गुजमतियको 129

शीरकीकरित 374

बन्दते, कव्यक्तिको, बन्दको नावदेव की मार्या 73, 457 वान्त्विको 176 कागलदेवी नार्रांसह प्रथम होयसल नरेश की रानी 481 बागवे हेपाडिस 356 बामच्डिकादेवी (?) बेलाने 444 बेलिनीरानी 160 जनकानको, जनकमको : गह गराज की भावज 135, 503-4 जालकि मगप सेनापति की भागी, इरुगप की माता 357 जीवब्बे, जीवास्ता बस्मदेव की भार्या 136, 457 बेमति, बेमवति, बेमियक्क, बेबमति 155, 158 **धमावी** 384 गागले बुचण मली की माता 155, 158 नागियक्क बलदेव के पत्र नागदेव की भार्या 174, 175 प्रशासकी हस्स की भार्या 476, 565 योचलडेबी पोचान्डिका, पोचिकलो, पोचलो गगराज की माता 80, 82, 84, 136, 342, 355, 532, 547

बागण्याको 535, 260 बोकवे हेग्गडित 356 भारतियक 476 भीमादेवी, रानी 538 मचरेबी 356 भाकनको : गगराज की मातामह 82, 136, 154, 342, 355, 547 माधिकको पोयसल सेट्रिकी माता 170 साचिकको शान्तलदेवी की माता 162, 173, 176 रक्मणीवेकी कृष्ण की रानी 162 सक्कले, सक्कच्ये, सिविदेशि, सक्मीवेबी गगराज की भागी 82, 154, 158, 160 लक्ष्मावेबी, लक्ष्मीवेबी विष्णुवर्षन की रानी 444, 476, 481, 571 लोकान्विका हुल्ल की माता 71, 476, 481, 565 बासन्तिकादेवी 444, 457, 476 शान्तलदेवी बुचिराज की मार्या 373 शान्तमा, शान्तमबैबी , विष्णुवर्षेन की रानी, 161, 162, 173, 176 शास्त्रिकाओं नेमि सेडि की माता 170 विकारको : सिविसस्य की आर्था 176

## शिलालेखी मे वर्णित उपाधियाँ

श्रवणबेल्गोल के सन्दर्भ में जैन धर्म और सस्कृति के जिस प्रमान की चर्का आचार्यों, मुनियो और श्रावकों के सयमित और आवधों नमुख जीवन के प्रसानों में की गयी है, उस सस्कृति ने गृहस्य राजपुरुषों को उनके लौकिक कर्तं व्य के प्रति भी सदा सचेत रखा है। शिलालेखों में उन शूरवीरों के पराक्रम का उल्लेख उनकी उपाधियों में प्रतिबिम्बत है। एक-एक रण-बांकुरे को बनेक उपाधियों से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर कुछ प्रमुख उपाधियों का ही उल्लेख करना सम्भव हो पाया है। ये उपाधियों अपने अर्थ को स्वय स्पष्ट करती हैं।

शिलालेको के कमाक 'एपिशाफिया कर्नाटिका' के नये संस्करण के अनुसार हैं। सन्दर्भ की सुविधा के सिए उपाधियाँ अकारादि कम से दी गयी हैं।

| उपाणियां      | लेब कमांक                     |
|---------------|-------------------------------|
| बप्रतिमबीर    | 434 (जैन शिलालेख-सग्रह भाग 1) |
| अरिराय विभाड  | 475                           |
| बहित-मार्तण्ड | 64                            |
| उदय-विद्यापर  | 172                           |
| कदन-ज़केश     | 64                            |
| कलिगलोलगण्ड   | 163                           |
| काड्बट्टि     | 64 पल्लव नरेशो की उपाधि       |
| कीर्तिनारायण  | 163                           |
| गञ्जनन्दर्व   | 64                            |
| गकुगाकु थ     | 163                           |
| यञ्जन्द्रामणि | 64                            |
| गञ्जमण्डलिक   | 64                            |

| उपाधिया                      | सेश क्याक                        |
|------------------------------|----------------------------------|
| गङ्करसिंग                    | 64                               |
| गुक्ररोलगण्ड                 | 64                               |
| गङ्गवज                       | 64. 171                          |
| गञ्जविद्याधर                 | 64                               |
| गडेगलाभरण                    | 163                              |
| गण्डमार्तण्ड                 | 64                               |
| गण्डराभरण                    | 176                              |
| गिरिदुर्गमल्ल                | 444                              |
| गुत्तियगङ्ग                  | 64                               |
| चगभक्षण चक्रवर्ती            | 308                              |
| <del>चतुस्समयसमु</del> द्धरण | 176                              |
| चलदग्गलि                     | 163                              |
| वलदङ्कार                     | 163                              |
| चलदङ्कराव                    | 518                              |
| चलदुत्तरङ्ग                  | 64                               |
| <b>चालुक्याभरण</b>           | 532, 568                         |
| जगदेकवीर                     | 64, 388                          |
| देशकुलकणि                    | 421                              |
| द्रोहणरट्ट                   | 82, 136, 342, 355, 532, 538, 547 |
| नुडियन्ते गण्ड               | 64, 136                          |
| नोलम्बकुलान्तक               | 48, 64                           |
| पट्टणसामि                    | <b>457</b> , 547, 557            |
| प्रचण्डदण्डनायक              | 175, 176                         |
| प्रताप-चकवति                 | 342, 348, 455, 457               |
| बढवरबण्ट                     | 234, 257                         |
| बिरदरवारि मुखतिलक            | 82, 135, 136, 156, 176, 547      |
| <b>बीररबीर</b>               | 163                              |
| भव्यचूडामणि                  | 481                              |
| भोषेगे तप्पुव रायरगण्ड       | 475                              |
| मुजबलवीरगङ्ग                 | 481, 518, 565, 571               |
| मण्डलिक-विनेश                | 64                               |
| महाप्रचण्ड-दण्डनायक          | 135, 136, 156, 174, 504, 532     |

| उपाणियाँ              | लेख क्रमांक                            |
|-----------------------|----------------------------------------|
| महायामन्ताधिपति       | 135, 136, 156, 532                     |
| माणिक्य भण्डारि       | 58, 71                                 |
| भावन गन्धहस्ति        | 165                                    |
| यदुतिलक               | 569                                    |
| रट्टकन्दर्प           | 163                                    |
| रणरङ्गभीम             | 571                                    |
| रणरङ्गसिंग            | 388                                    |
| राजमातंण्ड            | 163                                    |
| रायपात्र-चूडामणि      | 470                                    |
| बङ्गुब्यवहारि         | 356, 377                               |
| वनगजमल्ल              | 64                                     |
| दसुधै कदान्धव         | 526                                    |
| वीरगङ्ग               | 82, 154, 162, 176, 342, 355, 444, 457, |
|                       | 476, 502, 547, 569                     |
| शनिवारसिद्धि          | 444, 571                               |
| श्रीकरणद हेग्गडे      | 71                                     |
| श्रीपृथ्वी वल्लभ      | 272                                    |
| षड्दर्शनस्थापनाचार्य  | 352                                    |
| षड्धमंचऋश्वर          | 485                                    |
| सग्राम जत्तलट्ट       | 156, 176, 532                          |
| सत्याश्रयकुलतिलक      | 532, 568                               |
| समिषगतपञ्चमहाशब्द     | 135, 136, 156, 162, 342, 353, 374, 444 |
|                       | 457, 476, 532, 568, 571                |
| हिरिय दण्डनायक        | 518, 538                               |
| हिरिय मण्डारि         | 275, 342, 481                          |
| हिरिय माणिक्य भण्डारि | 455                                    |

## परिशिष्ट ग

## शिलालेखों में शिल्पी और सहायक

पाँच सौ से अधिक शिलालेख बिना शिल्पियों के नाम के है, फिर भी कम से कम 12 शिल्पियों और सहायकों के नाम उपलब्ध हैं। प्रत्येक नाम के आगे शिलालेख का कमाक 'एपिग्राफिया कर्नाटिका' के नये संस्करण के आधार पर दिया गया है। नाम अकारादि कम से है

| शिल्यी और सहायक               | शिलालेख क्रमांक              |
|-------------------------------|------------------------------|
| कलरी (वादित्र)                | 432                          |
| कन्दाचार (सिपाही)             | 324                          |
| कम्मट (टकसाल का व्यक्ति)      | 294                          |
| चेन्नण, चेन्नणण-(मदिर-शिल्पी) | 516, 507, 512, 513, 515, 540 |
| दागोदाजि (जीणींद्वारक)        | (मा च ग्रमा से प्रकाशित शिला |
|                               | स भाग 1, शिला क 434)         |
| दासोज (मूर्तिकार)             | 173                          |
| देवण (कारीगर)                 | 336                          |
| नागवर्म (मूर्तिकार)           | 194                          |
| बैरोज (मूर्तिकार)             | 539                          |
| श्रीघरवोज (मूर्तिकार)         | 204                          |

## शिलालेकों ने वर्णित धर्मार्थं करो के माम

पिस्नले तेरह सी वर्षों मे श्रवणबेल्योल की तीर्षरक्षा, जीर्णोक्कार, क्षेत्रा कर्चना, मुनियों के बाहार-वान, प्रहरियो बौर कर्मचारियों के बेलन तक्ये स्थान की सुम्बदस्था के लिए जो कर राज्य ने या तीर्ब-व्यवस्था की लिए जो कर राज्य ने या तीर्ब-व्यवस्था की क्षणांमें, जिलालेकों में उनमें से कतिपय करों के नाम निम्नलिखित सूची में अकारांकि श्रम में विये गये हैं। लेखों के कमाक 'विलालेख सग्नह मा. 1', मा च ग्रन्थमाना के अधूकार हैं।

| कर का नाम         | शिलालेख-क्रमांक | कर का नाम   | शिवासीक क्यांक |
|-------------------|-----------------|-------------|----------------|
| अन्याय            | 128             | नामकाणिके   | 434            |
| बभ्यागते          | 137             | न्याव       | 128            |
| बालेपोम्मु        | 434             | पहुचेसामिक  | 434            |
| वानेतुक           | 434             | पाशवाव      | 434            |
| कटकसंखे           | 137             | पुरवर्ग     | 434            |
| कव्यिणदयोग        | F 434           | बसदि        | . P. 137       |
| काडारम्य          | 353             | में किंगे   | 434            |
| कालबाडिगे         | 434             | मनरवत       | 137            |
| साव               | 137             | मनेवेरे     | 138            |
| गावदेरे           | 138             | मसब्ब       | 128, 137       |
| गुरुकाणिके        | 434             | ये एका णिके | 434            |
| जातिकृट           | 434             | हिसयोम्मू   | 434            |
| जातिम <b>णि</b> य | 434             | हुल्लुहुण   | 454            |
| तिष्येसुक         | 138             | • 3.        | 3 3            |